# ग्रथ दशमं मगडलम् । प्रथमोऽनुवाकः । सू० १-१६ ।

## (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याप्त्रचित्रत मृषिः । म्रियदिवता । त्रिष्टुप् छन्दः म्रियं बृहवुषसामूर्ध्वो म्रस्थाविर्जगुन्वान् तर्मसो ज्योतिषागात् । म्रियमिनुना रुशेता स्वङ्ग म्रा जातो विश्वा सर्धान्यप्राः १ स जातो गर्भो म्रिस रोदेस्योरमे चार्ह्वर्भृत म्रोषधीषु । चित्रः शिशुः पि तर्मास्यक्त्न् प्र मातृभ्यो म्रिध किनिक्रदद्गाः २ विष्णुिरित्था पैरममस्य विद्वाञ्चातो बृहवृभि पति तृतीर्यम् । म्रासा यदेस्य पयो म्रक्रेत् स्वं सर्चेतसो म्रभ्यंचिन्त्यत्रे ३ म्रतं उ त्वा पितुभृतो जिनित्रीरमावृधं प्रति चरन्त्यन्नैः । ता ई प्रत्येषि पुनर्नस्र्णा म्रस्य त्वं विच्च मानुषीषु होतां ४ होतीरं चित्रर्रथमध्वरस्य यृज्ञस्ययज्ञस्य केतुं रुशन्तम् । प्रत्यधि देवस्यदेवस्य मृहा श्रिया त्वर्रमिमितिथं जनीनाम् ५ स तु वस्त्रागयध् पेशनानि वस्तानो म्रिप्रमितिथं जनीनाम् ५ स तु वस्त्रागयध् पेशनानि वस्तानो म्रिप्रमितिथं जनीनाम् ६ म्राहा जातः पद इळीयाः पुरोहितो राजन् यच्चीह देवान् ६ म्राहा द्वावापृथिवी म्रिम उभे सदौ पुत्रो न मातरौ तृतन्थं । प्र याह्यच्छीशतो यिवष्ठाऽथा वह सहस्येह देवान् ७

### (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचित्रित त्रृषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः पिप्रीहि देवाँ उष्टातो येविष्ठ विद्वाँ अृतूँर्त्रृतुपते यजेह । ये दैव्यां ऋत्विज्ञस्तेभिरग्ने त्वं होतृचफढॄंगाम्स्यायंजिष्ठः १ वेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रविग्णोदा ऋतावां । स्वाहां व्यं कृणवांमा ह्वींषि देवो देवान् यंजत्विग्निरहंन् २ आ देवानामपि पन्थांमगन्म यच्छक्नवांम् तदनु प्रवीळहुम् । ऋग्निर्विद्वान् त्स यंजात् सेदु होता सो ऋष्विर्ह्रान् त्स ऋतून् केल्पयाति ३ यद्वो व्यं प्रिम्नामं वृतानि विदुषां देवा ऋविदुष्टरासः ।

ग्रिप्राष्टिह्श्यमा पृंगाति विद्वान् येभिर्देवाँ त्रृतुभिः कल्पयति ४ यत् पांकत्रा मनसा दीनदेन् न युज्ञस्यं मन्वते मत्यांसः । ग्रिप्राष्टद्धोतां क्रतुविद्विजानन् यिजिष्ठो देवाँ त्रृतुशो येजाति ४ विश्वेषां ह्यंध्वरागामनीकं चित्रं केतुं जिनता त्वा जजानं । स ग्रा येजस्व नृवतीरनु न्नाः स्पार्हा इषः न्नुमतीर्विश्वजेन्याः ६ यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापुस्त्वष्टा यं त्वा सुजिनमा जजानं । पन्थामनुं प्रविद्वान् पितृयागं द्युमदेग्ने सिमधानो वि भाहि ७

## (३) तृतीयं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचिस्तत मृषिः । म्राग्नर्देवता । त्रिष्ठुप् छन्दः इनो राजन्नर्तिः सिमिद्धो रौद्रो दर्चाय सुषुमाँ म्रोदर्शि ।
चिकिद्धि भाति भासा बृंहता ऽसिक्नीमेति रुशंतीम्पाजंन् १
कृष्णां यदेनीम्भि वर्षसा भूजनयन् योषां बृहतः पितुर्जाम् ।
ऊर्ध्वं भानुं सूर्यस्य स्तभायन् दिवो वसुभिर्दितिर्वि भाति २
भुद्रो भुद्रया सर्चमान् म्रागात् स्वसारं जारो म्रुभ्येति पृश्चात् ।
सुप्रकेतैर्द्यभिरिग्निर्वितिष्ठन् रुशिद्धवंर्गैर्भि राममस्थात् ३
म्रस्य यामासो बृहतो न वृग्नूनिन्धांना म्रुग्नेः सर्ल्युः शिवस्यं ।
ईडर्यस्य वृष्णो बृहतः स्वासो भामासो यामन्नक्तविश्विकत्रे ४
स्वना न यस्य भामासः पर्वन्ते रोचमानस्य बृहतः सुदिवः ।
ज्येष्ठेभिर्यस्तेजिष्ठैः क्रीळुमद्धवंषिष्ठेभिर्भानुभिर्नर्चति द्याम् ४
म्रस्य शुष्मासो दृशानपेवेजेंहमानस्य स्वनयन् नियुद्धिः ।
प्रवेभिर्यो रुशद्धित्वतेमो वि रेभिद्धर्रितर्भाति विभ्वा ६
स म्रा विन्न महि न म्रा च सित्स दिवस्पृथिव्योर्रितर्युव्त्योः ।
म्रुग्निः सुतुकेः सुतुकेभिरश्चे रभस्वद्धी रभस्वा एह गम्याः ७

# (४) चतुर्थं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचित्रित ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः प्र ते यि प्र तं इयर्मि मन्म भुवो यथा वन्द्यों नो हवेषु । धन्वं न्निव प्रपा असि त्वमंग्न इयु चवे पूरवे प्रत राजन् १ यं त्वा जनसो अभि संचरन्ति गावं उष्णमिव वृजं यंविष्ठ ।

दूतो देवानीमिस मर्त्यानामृन्तर्म्हाँश्चेरिस रोचनेन २
शिशुं न त्वा जेन्यं वर्धयेन्ती माता बिभिर्ति सचन्स्यमीना।
धनोरिधं प्रवर्ता यासि हर्युक्षिगीषसे पृशुरिवावंसृष्टः ३
मूरा ग्रंमूर न व्यं चिकित्वो महित्वमेग्ने त्वमुङ्ग वित्से।
शये वृविश्चरेति जिह्नयादन् रेरिह्मते युवृति विश्पितः सन् ४
कूचिजायते सनयासु नव्यो वने तस्थौ पिततो धूमकेतुः।
श्रस्तातापौ वृष्भो न प्र वैति सचैतसो यं प्रणयेन्त मर्ताः ५
तन्त्यजेव तस्करा वनुर्गू रेशनाभिर्द्शभिरभ्यधीताम्।
इयं ते ग्रग्ने नव्यंसी मनीषा युक्त्वा रथं न शुचयेद्धिरङ्गैः ६
ब्रह्मं च ते जातवेदो नमेश्चेयं च गीः सद्मिद्धंनी भूत्।
रच्नां णो ग्रग्ने तनयानि तोका रच्नोत नेस्तन्वोई ग्रप्रियुक्तन् ७

### (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचिस्त्रत त्राषिः । त्राग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः एकः समुद्रो धुरुणौ रयीणामुस्मद्भदो भूरिजन्मा वि चेष्टे। सिषुक्त्यूर्धिर्निरायोरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पुदं वेः १ समानं नीळं वृषेणो वसानाः सं जिंग्मरे महिषा स्रवंतीभिः। त्रमृतस्यं पुदं कवयो नि पोन्ति गुहा नामोनि दिधरे परोणि २ त्रमृतायिनी मायिनी सं देधाते मित्वा शिशं जज्ञतुर्वर्धयेन्ती । विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रवस्य क्वेश्चित् तन्तुं मनसा वियन्तः ३ त्रमृतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सर्चन्ते । अधीवासं रोदंसी वावसाने घृतैरन्नैर्वावृधाते मधूनाम् ४ सप्त स्वसूरर्रुषीर्वावशानो विद्वान् मध्व उर्ज्नभारा दृशे कम्। ग्रुन्तर्येमे ग्रुन्तरिचे प्राजा इच्छन् व्विमंविदत् पूष्णस्यं ४ सप्त मुर्यादीः कवर्यस्तत चुस्तासामेकामिद्भयेहुरो गीत्। त्र्यायोर्ह स्कम्भ उपमस्य नीळे पथां विसर्गे धरुगेषु तस्थौ ६ ग्रसंच सर्च परमे व्योम्न दर्चस्य जन्मन्नदितेरुपस्थै। ग्रुगिर्ह नः प्रथमुजा त्रमृतस्य पूर्व ग्रायुनि वृष्भर्श्च धेनुः ७ षष्ठोऽध्यायः

। व० १-२८।

#### (६) षष्ठं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचित्रत त्रृषिः । त्रप्तिर्वतत । त्रिष्ठुप् छन्दः स्र्यं स यस्य शर्म् व्रवीभिर्म्रोर्धते जिरताभिष्टौ । ज्येष्ठेभियों भानुभिर्त्रृष्णां पर्येति परिवीतो विभावा १ यो भानुभिर्विभावा विभात्यमिर्देवेभिर्त्र्यावाजेस्तः । स्रा यो विवायं सुरूया सिख्यि प्यो उपिरहृतो स्रत्यो न सितः २ ईशे यो विश्वस्या देववितेरीशे विश्वायुरुषसो व्युष्टौ । स्रा यस्मिन् मृना हवींष्यमावरिष्टरथः स्कुभ्नाति शूषैः ३ शूषेभिर्वृधो जुषाणो स्रवेदेवाँ स्रच्छा रघुपत्वां जिगाति । मृन्द्रो होता स जुह्वार्च्य याजिष्टः संमिश्लो स्रविप्रता जिवित देवान् ४ तमुस्रामिन्द्रं न रेजिमानमृप्तिं गृभिर्निमीभिरा कृणुध्वम् । स्रा यं विप्रासो मृतिभिर्गृणन्ति जातवैदसं जुह्रं सहानाम् ५ सं यस्मिन् विश्वा वसूनि ज्ञम्पर्वाजे नाश्वाः सप्तीवन्त एवैः । स्रस्म कृतीरिन्द्रवाततमा स्रवीचीना स्र्रेष्ट स्रा कृणुष्व ६ स्रधा ह्रीमे मृह्वा निषद्यां सद्यो जज्ञानो हव्यो बृभूथं । तं ते देवासो स्रमु केतीमायुवधावर्धन्त प्रथमास ऊर्माः ७

### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचित्रत ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः स्वस्ति नी दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुंधेहि युजर्थाय देव । सर्चेमिह तर्व दस्म प्रकेतेरुष्ट्या र्ण उरुभिर्देव शंसैः १ इमा अग्ने मृतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वेर्षम गृंगन्ति रार्धः । यदा ते मर्तो अनु भोगमानुड्वसो दर्धानो मृतिभिः सुजात २ अग्नेग्नं मन्ये पितरमृग्निमापिमृग्निं भ्रातं सदमित् सर्वायम् । अग्नेरनीकं बृहतः संपर्यं दिवि शुक्रं यंजतं सूर्यस्य ३ सिभ्रा अग्ने धियौ अस्मे सर्नुत्रीर्यं त्रायेसे दम् आ नित्यहोता । अग्नतावा स रोहिदंशः पुरु जुर्द्युभिरस्मा अहंभिर्वाममस्तु ४ द्युभिर्द्दितं मित्रमिव प्रयोगं प्रत्नमृत्विजमध्वरस्यं जारम् । बाहुभ्यामृग्निमायवोऽजनन्त वि जु होतांरं न्यंसादयन्त ५ स्वयं यंजस्व दिवि देव देवान् किं ते पार्कः कृगव्दप्रेचेताः ।

यथार्यज ऋतुभिर्देव देवानेवा यंजस्व तन्वं सुजात ६ भवां नो ऋग्नेऽवितोत गोपा भवां वयस्कृदुत नो वयोधाः। रास्वां च नः सुमहो हुव्यदांतिं त्रास्वोत नस्तन्वोई ऋप्रयुच्छन् ७

#### (८) ऋष्टमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य त्वाष्ट्रस्त्रिशिरा त्रुषिः । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्याग्निः, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य चेन्द्रो देवते । त्रिष्टुप् छन्दः प्र केतुनां बृहता यात्यग्रिरा रोदंसी वृषभो रौरवीति । दिवश्चिदन्तां उपमां उदीनळपामुपस्थे महिषो वेवर्ध १ मुमोद् गर्भो वृष्भः कुकुद्यनिस्त्रेमा वृत्सः शिमीवाँ ग्ररावीत्। -स देवतात्युद्यंतानि कृरवन् त्स्वेषु चर्येषु प्र<u>थ</u>मो जिंगाति २ त्र्या यो मूर्धानं पित्रोररब्ध न्यध्वरे देधिरे सूरो त्रर्गः । ग्रस्य पत्मन्नरुषीरश्चेबुध्ना त्रुतस्य योनौ तुन्वौ ज्षन्त ३ उषउषो हि वसो ग्रगुमेषि त्वं युमयौरभवो विभावी। त्रमृतायं सप्त दंधिषे पुदानि जनयंन् मित्रं तुन्वेई स्वायै ४ भ्वश्चर्सुर्मुह ऋतस्यं गोपा भ्वो वर्रुणो यदृताय वेषि । भुवी ग्रपां नपांजातवेदो भुवी दूतो यस्य हुव्यं जुजीषः ४ भुवौ युज्ञस्य रजसञ्च नेता यत्र नियुद्धः सर्चसे शिवाभिः। दिवि मूर्धानं दिधषे स्वर्षां जिह्नामेग्ने चकृषे हञ्यवाहंम् ६ ग्रस्य त्रितः क्रतुना वुवे ग्रन्तरिच्छन् धीतिं पितुरेवैः परस्य । सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि ब्रुवाग स्रायुधानि वेति ७ स पित्र्यारायायुधिनि विद्वानिन्द्रेषित स्राप्तचो स्रभ्ययुध्यत्। त्रिशीर्षार्थं सप्तरंशिमं जघुन्वान् त्वाष्ट्रस्यं चिन्निः संसृजे त्रितो गाः ५ भूरीदिन्द्रं उुदिनेच्चन्तमोजो ऽवांभिनुत् सत्पंतिर्मन्यंमानम् । त्वाष्ट्रस्यं चिद्धिश्वरूपस्य गोनामाचक्रागस्त्रीरिंग शीर्षा परा वर्क् ६

#### (६) नवमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याम्बरीषः सिन्धुद्वीपस्त्वाष्ट्रस्त्रिशिरा वा ऋषिः । आपो देवताः । (१-४,६) प्रथमादिचतुर्ऋचां षष्ट्याश्च गायत्री, (५) पञ्चम्या वर्धमाना गायत्री, (७) सप्तम्याः प्रतिष्ठा गायत्री, (५-६) ऋष्टमीनवम्योश्चानुष्टुप् छन्दांसि श्राणे हि ष्ठा मंयोभुव्स्ता नं ऊर्जे देधातन । मृहे रणीय चर्चसे १ यो वेः शिवतेमो रसस्तस्यं भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः २ तस्मा अरं गमाम वो यस्य चर्याय जिन्वंथ । ग्राणे जनयंथा च नः ३ शं नो देवीरिभष्टंय ग्राणे भवन्तु णीतये । शं योर्भ स्र्वन्तु नः ४ ईशांना वार्याणां चर्यन्तीश्चर्षणीनाम् । ग्र्राणे यांचामि भेषुजम् ४ ग्रुप्स मे सोमो ग्रब्रवीदन्तर्विश्वांनि भेषुजा । ग्रुप्तिं चे विश्वर्शंभुवम् ६ ग्राणेः पृणीत भेषुजं वर्रूषं तन्वेर् ममं । ज्योक् च सूर्यं दृशे ७ इदमापः प्र वहत् यत् किं चे दुरितं मियं । यहाहमभिदुद्रोह् यद्वां शेष उतानृतम् ६ ग्राणे ग्रुद्धान्वेचारिष्टं रसेन् समगस्मिह । पर्यस्वानम् ग्रा गेहि तं मा सं सृज वर्चसा ६

## (१०) दशमं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ३, ४-७, ११, १३) प्रथमातृतीययोर्ज्याः पञ्चम्यादितृचस्यैकादशीत्रयोदश्योश्च वैवस्वती यमी ऋषिका, (२, ४, ५-१०, १२, १४) द्वितीयाचतुर्थ्योरष्टम्यादितृचस्य द्वादशीचतुर्दश्योश्च वैवस्वतो यम ऋषिः । (१, ३, ४-७, ११, १३) प्रथमातृतीययोः पञ्चम्यादितृचस्यैकादशीत्रयोदश्योश्च यमः, (२, ४, ५-१०, १२, १४) द्वितीयाचतुर्थ्योरष्टम्यादितृचस्य द्वादशीचतुर्दश्योश्च यमी देवते । (१-१२, १४) प्रथमादिद्वादशर्चां चतुर्दश्याश्च त्रिष्टुप्, (१३) त्रयोदश्याश्च विराटस्थाना छन्दसी

ग्रो चित् सर्खायं स्राठ्या वेवृत्यां तिरः पुरू चिद्र्णवं जेग्न्वान् । पितुर्नपतिमा देधीत वेधा ग्राध्य चिमे प्रतरं दीध्यानः १ न ते सर्खा स्राठ्यं वेष्ट्रचेतत् सर्लच्मा यद्विष्र्रूण्ण भवाति । म्हस्पुत्रासो ग्रस्रेरस्य वीरा दिवो धर्तारं उर्विया परि रूयन् २ उ्शन्ति घा ते ग्रमृतास एतदेकस्य चित् त्यजसं मर्त्यस्य । नि ते मनो मनिस धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वश्मा विविश्याः ३ न यत् पुरा चेकृमा कर्द्धं नूनमृा वदेन्तो ग्रनृतं रपेम । गुन्धवो ग्रप्स्वप्यां च योषा सा नो नाभिः प्रमं जामि तन्नौ ४ गर्भे नु नौ जनिता दंपती कर्देवस्त्वष्टां सिवता विश्वरूपः । निकरस्य प्र मिनन्ति बृतानि वेदं नावस्य पृंथिवी उत द्यौः ४ को ग्रस्य वैद प्रथमस्याहः क ई ददर्श क इह प्र वीचत्। बृहन्मित्रस्य वर्रुणस्य धाम् कर्दु ब्रव ग्राहनो वीच्या नृन् ६ जायेव पत्यै तुन्वे रिरिच्यां वि चिद्वहेव रथ्येव चक्रा ७ न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये चरन्ति । ग्रुन्थेन मदौहनो याहि त्यं तेन वि वृह रथ्येव चक्रा ५ रात्रीभिरस्मा ग्रहंभिर्दशस्येत् सूर्यस्य चनुर्मृहुरुन्मिमीयात् । दिवा पृंथिव्या मिथुना सर्बन्धू युमीर्युमस्य बिभृयादर्जामि ६ त्रा <u>घा ता गेच्छानुत्तेरा युगानि</u> यत्रे जामर्यः कृणव्नजीमि । उपं बर्बृहि वृष्भायं बाहुम्न्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् १० किं भ्रातासिद्यदेनाथं भवाति किमु स्वसा यिन्नर्मृतिर्निगच्छति । कार्ममूता बह्नेईतर्द्रपामि तुन्वा में तुन्वंई सं पिपृग्धि ११ न वा उ ते तुन्वा तुन्वं र सं पेपृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्। <u>अन्येन</u> मत् प्रमुद्धः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत् १२ बुतो बेतासि यमु नैव ते मनो हृदयं चाविदाम । <u>अ</u>न्या कि<u>ल</u> त्वां कुच्येव युक्तं परि ष्वजा<u>ते</u> लिबुंजेव वृत्तम् १३ <u> ग्र</u>न्यमू षु त्वं ये<u>म्य</u>न्य <u>उ</u> त्वां परि ष्वजा<u>ते</u> लिबुंजेव वृत्तम् । तस्य वा त्वं मर्न इच्छा स वा तवाऽधां कृगुष्व संविदं सुर्भद्राम् १४

#### (११) एकादशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिहीवर्धान ऋषिः । अग्निर्देवता । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्य जगती, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य च त्रिष्टुप् छन्दसी वृषा वृष्णे दुदुहे दोहंसा दिवः पर्यासि यृह्षो अदितेरद्रिप्यः । विश्वं स वेद वर्षणो यथा धिया स यृज्ञियौ यजतु यृज्ञियौ ऋगूत्न १ रपंद्रन्धवीरप्यां च योषणा नदस्यं नादे परि पातु मे मनः । इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्रातां नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वौचित २ सो चिन्नु भृद्रा चुमती यशस्वत्युषा उवास मनेवे स्वर्वती । यदीमुशन्तंमुशतामनु क्रतुम्भिं होतारं विद्याय जीजनन् ३ अध त्यं द्रप्सं विश्वं विचच्चणं विराभरदिष्तिः श्येनो ऋध्वरे । यदी विशो वृणते द्रस्ममार्या ऋग्निं होतार्पमध धीरंजायत ४

सदीसि रुग्वो यवसेव पुष्यंते होत्रीभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः । विप्रस्य वा यच्छंशमान उक्थ्यं वाजं सस्वाँ उपयासि भूरिभिः ४ उदीरय पितरां जार ग्रा भगमियेचिति हर्यतो हत्त ईष्यति । विविक्ति विह्नं स्वप्स्यते मुखस्तिविष्यते ग्रस्रो वेपते मृती ६ यस्ते ग्रग्ने सुमृतिं मर्तो ग्रच्तत् सहंसः सूनो ग्रित स प्रशृंगवे । इष् दर्धानो वहंमानो ग्रश्वेरा स द्युमाँ ग्रमंवान् भूषित द्यून् ७ यदंग्न एषा सिमितिर्भवाति देवी देवेषु यजता यंजत्र । रत्नां च यद्विभजांसि स्वधावो भागं नो ग्रत्र वस्तेमन्तं वीतात् ५ श्रुधी नो ग्रग्ने सदेने सुधस्थे युक्त्वा रथंमुमृतंस्य द्रविबुम् । ग्रा नो वह रोदंसी देवपुंत्रे मािकदेवानामपं भूरिह स्याः ६

#### (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिर्हविर्धान ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः द्यार्वा हु चार्मा प्रथमे ऋतेनीऽभिश्रावे भेवतः सत्यवाची । देवो यन्मर्तान् युजर्थाय कृरवन् त्सीदुद्धोता प्रत्यङ् स्वमसुं यन् १ देवो देवान् परिभूर्ऋतेन् वहां नो हुव्यं प्रथमश्चिकित्वान् । धूमकेतुः समिधा भात्रृजीको मुन्द्रो होता नित्यौ वाचा यजीयान् २ \_ स्वावृंग्देवस्यामृतुं यदी गोरतौ जातासौ धारयन्त उुर्वी । विश्वे देवा ग्रनु तत् ते यर्जुर्गुर्दुहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः ३ ग्रचीमि वां वर्धायापौ घृतस्र द्यावीभूमी शृग्तं रौदसी मे । <u> ग्रहा</u> यद् द्यावोऽस्नीतिमयुन् मध्वा नो ग्रत्र पितरा शिशीताम् ४ किं स्विन्नो राजी जगृहे कदस्याऽति वृतं चेकृमा को वि वैद। मित्रश्चिद्धि ष्मां जुहुराणो देवाञ्छलोको न यातामपि वाजो ग्रस्ति ५ दुर्मन्त्वत्रामृतस्य नाम् सर्लन्मा यद्विष्रूपा भवति । \_ युमस्य यो मुनर्वते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन् ६ यस्मिन् देवा विदर्थे मादयेन्ते विवस्वेतः सदेने धारयेन्ते । सूर्ये ज्योतिरदेधुर्मास्य१कतन् परि द्योतिनं चेरतो ग्रजेस्ना ७ यस्मिन् देवा मन्मिन संचरेन्त्यपीच्येई न व्यमस्य विद्य । मित्रो नो स्रत्रादितिरनीगान् त्सविता देवो वर्रुणाय वोचत् ५ श्रुधी नौ त्राग्ने सदेने सुधस्थे युद्धवा रथेमुमृतस्य द्रवितुम् ।

# ग्रा नौ वह रोदंसी देवपुंत्रे मार्किर्देवानामपं भूरिह स्याः ६

## (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यास्य सूक्तस्यादित्यो विवस्वानाङ्गिर्हविधानो वा ऋषिः । हविधाने शकटे देवते । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋचां त्रिष्टुप्, (५) पञ्चम्याश्च जगती छन्दसी युजे वां ब्रह्मं पूर्व्यं नमींभिविं श्लोकं एतु पृथ्येव सूरेः । शृगवन्तु विश्वे ऋमृतंस्य पुत्रा ग्रा ये धामानि दिव्यानि तस्थुः १ यमे ईव यत्तमाने यदैतं प्र वां भर्न् मानुषा देवयन्तः । ग्रा सीदतं स्वमुं लोकं विदाने स्वास्स्थ्ये भवतिमन्देवे नः २ पत्र्चं पुदानि रुपो अन्वरीहं चतुष्पदीमन्वेमि वृतेने । अवर्तेष्यः कर्मवृणीत मृत्यं प्रजायै कम्मृतं नावृणीत । बृह्स्पति यज्ञमंकृगवत् ऋषि इंप्रयां यमस्तन्वं प्रारिरेचीत् ४ सप्त चेरन्ति शिश्वे मुरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्येवीवत्रवृतम् । उभे इदस्योभयंस्य राजत उभे येतेते उभयंस्य पुष्यतः ५

## (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैवस्वतो यम ऋषिः । (१-५, १३-१६) प्रथमादिपञ्चर्चां त्रयोदश्यादिचतसृगाञ्च यमः, (६) षष्ठचा ऋङ्गिरःपित्रथर्वभृगवः, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य लिङ्गोक्ताः पितरो वा, (१०-१२) दशम्यादितृचस्य च सारमेयौ श्वानौ देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां त्रिष्टुप्, (१३-१४, १६)

त्रयोदशीचतुर्दशीषोडशीनामनुष्टुप्, (१५) पञ्चदश्याश्च बृहती छन्दांसि प्रेयिवांसं प्रवती महीरनं बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानम् । वैवस्वतं संगर्मनं जनानां यमं राजानं हिवषां दुवस्य १ यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गर्व्यतिरपंभर्तवा उं। यत्रां नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जंज्ञानाः पृथ्याई अनु स्वाः २ मार्तली क्व्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पित्र्भृक्विभिर्वावृधानः । याँश्चं देवा वावृध्यें चं देवान् त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मंदन्ति ३ इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाऽङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । या त्वा मन्त्राः कविश्वस्ता वहन्त्वेना राजन् ह्विषां मादयस्व ४

त्र्यङ्गिरो<u>भि</u>रा गीह युज्ञिये<u>भि</u>र्यमे वैरूपै<u>रि</u>ह मोदयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते ऽस्मिन् युज्ञे बुर्हिष्या निषद्यं ५ ग्रङ्गिरसो नः पितरो नवंग्वा ग्रर्थर्वागो भृगवः सोम्यासः । तेषां वयं स्मृतौ यज्ञियानामपि भुद्रे सौमनुसे स्याम ६ प्रेहि प्रेहि पृथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रां नः पूर्वे पितरः परेयः। उभा राजीना स्वधया मदीन्ता यमं पेश्यासि वर्रुणं च देवम् ७ सं गेच्छस्व पितृभिः सं युमेनैष्टापूर्तेने परमे व्योमन् । हित्वायविद्यं पुनुरस्तमेहि सं गच्छस्व तुन्वा सुवर्चाः ५ त्र्रापेतु वीतु वि चे सर्पुतातो ऽस्मा एतं पितरी लोकमेक्रन्। त्रहोभरद्भरक्तृभ्वयंक्तं युमो ददात्यवसानमस्मै ६ त्र्यति द्रव सारमेयौ श्वानौ चत्रक्षौ <u>श</u>बलौ साधुनौ पुथा । ग्रथा पितृन् त्स्विदत्राँ उपेहि युमेन ये संधमादं मदेन्ति १० यो ते श्वानौ यम रिचतारौ चतुरचौ पंथिरची नृचर्चसौ। ताभ्यमिनं परि देहि राजन् त्स्वस्ति चरिमा ग्रनमीवं चे धेहि ११ <u>उरूग</u>सार्वसुतृपां उदुम्बलो युमस्यं दूतो चरतो जनाँ ग्रन्ं। तावसमभ्यं दृशये सूर्याय पुनर्दातामस्मुद्येह भुद्रम् १२ यमाय सोर्म सुन्त यमार्य जुहुता हुविः । यमं है यज्ञो गेच्छत्यग्निद्रतो ऋरंकृतः १३ युमार्य घृतवेद्धविर्जुहोतु प्र चे तिष्ठत । स नौ देवेष्वा येमद् दीर्घमायः प्र जीवसे १४ यमाय मध्मत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन । इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धीः १५ \_ त्रिकंद्रुकेभिः पतति षळवीरेकमिद्बहत् । त्रिष्टब्गियुत्री छन्दिस् सर्वा ता युम ग्राहिता १६

## (१५) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य यामायनः शङ्क ऋषिः । पितरो देवताः । (१-१०, १२-१४) प्रथमादिदशर्चां द्वादश्यादितृचस्य च त्रिष्टुप्, (११) एकादश्याश्च जगती छन्दसी

उदीरतामवर उत् परीस उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।

ग्रसुं य ईयुरेवृका त्रृंत्ज्ञास्ते नौऽवन्तु पितरो हवेषु १ इदं पितृभ्यो नमौ स्रस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः । \_ ये पार्थिवे रजस्या निषंता ये वां नूनं सुवृजनांसु <u>वि</u>द्ध २ ग्राहं पितृन् त्सुविदत्रौं ग्रवित्सि नपति च विक्रमेगं च विष्णोः। बृहिंषदो ये स्वधयां सुतस्य भर्जन्त पित्वस्त इहार्गमिष्ठाः ३ बर्हिषदः पितर ऊत्यर्श्वािंगमा वौ हुव्या चेकृमा जुषध्वेम् । त स्रा गृतावसा शंतिमेनाऽथा नः शं योर्र्षो देधात ४ उपह्ताः पितरः सोम्यासौ बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । त ग्रा गंमन्तु त इह श्रुंवन्त्वधि ब्रुवन्तु तैऽवन्त्वस्मान् ४ त्र्याच्या जानु दि<u>ज्ञण</u>तो निषद्येमं युज्ञम्भि गृंगीत विश्वे। मा हिंसिष्ट पितरः केर्न चिन्नो यह ग्रागः पुरुषता कर्राम ६ त्रासीनासो त्र<u>रु</u>गीनीमुपस्थै रियं धेत्त <u>दाशुषे</u> मर्त्याय । पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र येच्छत् त इहोर्जं दधात ७ ये नुः पूर्वे <u>पि</u>तर्रः सोम्यासौ ऽन<u>ूहि</u>रे सोमपीथं वसिष्ठाः । तेभिर्युमः संरराणो हुवींष्युशनुशब्दिः प्रतिकाममंत् ५ ये तातृषुरेवत्रा जेहीमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो ऋकैः। त्राग्ने याहि सुविदत्रेभिरवाङ सत्यैः कुठ्यैः पितृभिर्घर्मसिद्धैः ६ ये सत्यासौ हविरदौ हविष्पा इन्द्रेग देवैः सरथं दर्धानाः । त्राग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्घम्सिद्धः १० त्र्यमिष्वात्ताः पितर एह गेच्छत सर्दः सदत सुप्रणीतयः । <u>अ</u>त्ता हुवीं<u>षि</u> प्रयंतानि बहिंष्यथा रियं सर्ववीरं दधातन ११ त्वमंग्र ईळितो जातवेदो ऽवाडिव्यानि सुरभीर्णि कृत्वी । प्रादीः पितृभ्येः स्वधया ते ग्रीचनुद्धि त्वं देव प्रयेता हुवींषि १२ ये चेह पितरो ये च नेह याँश्चे विद्य याँ उ च न प्रविद्य। त्वं वैत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्युज्ञं सुकृतं जुषस्व १३ ये ग्रीग्रिदुग्धा ये ग्रनिग्रिदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयेन्ते । तेभिः स्वराळस्नीतिमेतां येथावृशं तुन्वं कल्पयस्व १४

(१६) षोडशं सूक्तम् (१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य यामायनो दमन ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-

१०) प्रथमादिदशर्चां त्रिष्टुप्, (११-१४) एकादश्यादिचतसृराञ्चानुष्टुप् छन्दसी मैनेमग्ने वि देहो माभि शौचो मास्य त्वर्च चिद्मिपो मा शरीरम्। यदा शृतं कृरावौ जातवेदो ऽथेमेनुं प्र हिरातात् पितृभ्यः १ शृतं यदा करेसि जातवेदो ऽथेमेनुं परि दत्तात् पितृभ्यः । यदा गच्छात्यस्नीतिमेतामथा देवानां वशनीर्भवाति २ सूर्यं चर्चुर्गच्छतु वार्तमात्मा द्यां चे गच्छ पृथिवीं च धर्मेणा। त्रुपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरेः ३ त्रुजो भागस्तर्पसा तं तेपस्व तं ते शोचिस्तेपत् तं ते त्रुर्चिः । यास्ते शिवास्तन्वौ जातवेदस्ताभिवंहैनं सुकृतीम् लोकम् ४ त्रवं सृज प्नरमे पितृभ<u>यो</u> यस्त त्राह<u>ुत</u>श्चरति स्वधाभिः । म्रायुर्वसीन उपे वेत् शेषः सं गेच्छतां तुन्वी जातवेदः ५ यत् ते कृष्णः शंकुन स्रातितोदं पिपीलः सर्प उत वा श्वापंदः । म्रिप्टिद्विश्वादेगुदं कृगोत् सोमेश्च यो ब्रोह्मगाँ म्राविवेशे ६ त्र्यमेर्वर्म परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोर्ण्ष्व पीर्वसा मेर्दसा च। नेत् त्वी धृष्ण्र्हरसा जहंषाणो दुधृग्विध्चयन् पर्युङ्कयति ७ इममेग्ने चमुसं मा वि जिह्नरः प्रियो देवानीमृत सोम्यानीम् । \_ एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन् देवा ग्रमृता मादयन्ते ५ \_ क्रव्यादमुम्निं प्र हिंगोमि दूरं युमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । इहैवायमितरो जातवैदा देवेभ्यो हुव्यं वेहत् प्रजानन् ६ तं हरामि पितृयज्ञायं देवं स घर्मीमन्वात् परमे सधस्थे १० यो ऋग्निः क्रेञ्यवाहेनः पितृन् यत्तेदृतावृधेः। प्रेर्द् हुव्यानि वोचित देवेभ्यश्च पितृभ्य ग्रा ११ उशन्तंस्त्वा नि धीमह्युशन्तः सिमंधीमहि । उशनुंशत ग्रा वह पितृन् हुविषे ग्रत्तवे १२ यं त्वमंग्ने समदेहस्तमु निर्वापया पुनेः । कियाम्ब्वत्रं रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा १३ शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावति । म्राडूक्याई सु सं गैम इमं स्वर्धियं हैर्षय १४ द्वितीयोऽनुवाकः

## । सू० १७-२६ ।

#### (१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूत्तस्य यामायनो देवश्रवा ऋषिः । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यृचोः सरगयूः, (३-६) तृतीयादिचतसृगां पूषा, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य सरस्वती, (१०, १४) दशमीचतुर्दश्योरापः, (११-१३) एकादश्यादितृचस्य च ग्रापः सोमो वा देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां त्रिष्टुप्, (१३) त्रयोदश्या ऋनुष्टुप्पुरस्ताद्बृहती वा, (१४) चतुर्दश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि त्वष्टी दुहित्रे वहतुं कृंगोतीतीदं विश्वं भुवनं समैति। यमस्य माता पेर्युह्ममीना मुहो जाया विवस्वतो ननाश १ त्रपीगृह<u>न</u>ुमृ<u>तां</u> मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवस्वते । उताश्विनीवभरद्यत् तदासीदर्जहादु द्वा मिथुना सर्रायूः २ पूषा त्वेतश्चर्यावयतु प्र विद्वाननेष्टपश्भ्वेनस्य गोपाः । \_ स त्वैतेभ्यः परि ददत् पितृभ्यो ऽग्निर्देवेभ्यः सुविद्तियेभ्यः ३ त्र्याय<u>ुर्विश्वायुः परि पासति</u> त्वा पूषा त्वा पातु प्रपेथे पुरस्तात् । यत्रासेते सुकृतो यत्र ते युयुस्तर्त्र त्वा देवः सैविता देधातु ४ पूषेमा त्राशा त्रन् वेद सर्वाः सो त्रुस्माँ त्रभैयतमेन नेषत्। प्रपेथे पुथामेजिनष्ट पूषा प्रपेथे दिवः प्रपेथे पृथिव्याः । उभे ऋभि प्रियतमे संधस्थे ऋ। च परां च चरति प्रजानन् ६ सरेस्वतीं देव्यन्तीं हवन्ते सरेस्वतीमध्वरे तायमीने । सरेस्वतीं सुकृतौ ग्रह्मयन्त सरेस्वती दाशुषे वार्यं दात् ७ सरेस्वति या सरर्थं युयार्थं स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदेन्ती। त्र्यासद्यास्मिन् बुर्हिषि मादयस्वाऽनमीवा इषु त्र्या धैह्यस्मे 🗲 सरस्वतीं यां पितरो हर्वन्ते दिच्या यज्ञमंभिनर्चमार्गाः । सहस्रार्घमिळो स्रत्रं भागं रायस्पोषुं यजमानेषु धेहि ६ त्र्यापौ स्रस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेने नो घृतुप्वेः पुनन्तु । विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदिभ्यः शुचिरा पूत एमि १० द्रप्सश्चेस्कन्द प्रथमाँ अनु द्यूनिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः । समानं योनिमन् संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यन् सप्त होत्राः ११

यस्ते द्रप्सः स्कन्देति यस्ते <u>श्रंशुर्बाह</u>च्युंतो धिषणाया उपस्थात् । श्रध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात् तं ते जुहोमि मनसा वर्षट्कृतम् १२ यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्ते <u>श्रंशु</u>रवश्च यः पुरः स्तुचा । श्र्यां देवो बृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधिसे १३ पर्यस्वतीरोषधयः पर्यस्वन्मामुकं वर्चः । श्रुपां पर्यस्विदित् पयुस्तेने मा सह श्रन्धत १४

#### (१८) त्रष्टादशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य यामायनः संकृसुक त्रुषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋाचां मृत्युः, (५) पञ्चम्या धाता, (६) षष्ठचास्त्वष्टा, (७-१३) सप्तम्यादिसप्तानां पितृमेधः, (१४) चतुर्दश्याश्च पितृमेधः प्रजापतिर्वा देवताः । (१-१०, १२) प्रथमादिदशर्चां द्वादश्याश्च त्रिष्टुप्, । (११) एकादश्याः प्रस्तारपङ्गिः, (१३) त्रयोदश्या जगती, (१४) चतुर्दश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि परं मृत्यो ग्रनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देव्यानीत्। चर्चुष्मते शृर्वते ते ब्रवीमि मा नेः प्रजां रीरिषो मोत वीरान् १ मृत्योः पुदं योपर्यन्तो यदैत द्राघीय त्रायुः प्रतरं दधीनाः । -त्र्याप्यार्यमानाः प्रजया धर्नेन शद्धाः पूता भेवत यज्ञियासः २ इमे जीवा वि मृतैरावेवृत्रुन्नभूद्भेद्भा देवहूर्तिर्नो ऋद्य । इमं जीवेभ्यः परिधिं देधामि मैषां नु गादपरो ऋर्थमेतम्। \_ <u>श</u>तं जीवन्तु <u>श</u>रदेः <u>पुरू</u>चीरन्तर्मृत्युं देध<u>ता</u>ं पर्वतेन ४ यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथे त्रृतवे त्रृत्भिर्यन्ति साधु । यथा न पूर्वमप्रो जहत्येवा धत्रायूषि कल्पयैषाम् ५ त्रा र<u>ोहतायुर्जरसं वृगा</u>ना त्रनुपूर्वं यतमाना य<u>ति</u> ष्ठ । इह त्वष्टी सुजिनमा सुजोषी दीर्घमार्यः करति जीवसे वः ६ \_ इमा नारीरविध्वाः सुप<u>त्ती</u>राञ्जनेन <u>स</u>र्पिषा सं विशन्तु । उदीर्घ्व नार्यभि जीवलोकं गुतास्मृतमुपं शेषु एहि । हुस्त्रग्राभस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जिन्तवम्भि सं बंभूथ ५ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्याऽस्मे <u>च</u>त्राय वर्चसे बलाय ।

स्रश्नैव त्विम् ह व्यं सुवीरा विश्वाः स्पृधी स्रिभिमातीर्जयेम ६ उपं सर्प मातरं भूमिमेतामुं रूव्यचेसं पृथिवीं सुशेवाम् । ऊर्णमदा युवृतिर्दिर्चणावत एषा त्वां पातु निर्मृतिरूपस्थात १० उच्छ्वंश्चस्व पृथिवि मा नि बांधथाः सूपायनारमें भव सूपवञ्चना । माता पुत्रं यथां सिचा ऽभ्येनं भूम ऊर्णुहि ११ उच्छ्वश्चेमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्त्रं मित् उप हि श्रयंन्ताम् । ते गृहासो घृतश्चतों भवन्तु विश्वाहांसमे शर्णाः सन्त्वत्रं १२ उत् ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत् परीमं लोगं निद्धन्मो स्रहं रिषम् । एतां स्थूणां इंपतरों धारयन्तु तेऽत्रां यमः सादना ते मिनोतु १३ प्रतीचीने मामहनीष्वाः पुर्णिम्वा देधः । प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्चं रशनयां यथा १४ सप्तमोऽध्यायः । व० १-३० ।

## (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

(१-८) म्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य यामायनो मिथतो वारुणिर्भृगुर्वा भार्गवश्चचवनो वा मृषिः । (१, २-८) प्रथमर्चः पूर्वार्धस्य द्वितीयादिसप्तानाञ्चापो गावो वा, (१) प्रथमाया उत्तरार्धस्य चाग्नीषोमौ देवताः । (१-४, ७-८) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्यष्टम्योश्चानुष्टुप्, (६) षष्टचाश्च गायत्री छन्दसी

नि वर्तध्वं मानुं गाताऽस्मान् त्सिषक्त रेवतीः ।
ग्रिग्नीषोमा पुनर्वसू ग्रस्मे धारयतं रियम् १
पुनरेना नि वर्तय पुनरेना न्या कुरु ।
इन्द्रं एणा नि येच्छत्वग्निरेना उपाजतु २
पुनरेता नि वर्तन्ताम् स्मिन् पुष्यन्तु गोपतौ ।
इहैवाग्ने नि धारयेह तिष्ठतु या रियः ३
यित्रयानं न्ययेनं संज्ञानं यत् प्रायंग्गम् ।
ग्रावर्तनं निवर्तनं यो गोपा ग्रिप् तं हुवे ४
य उदानुङ् व्ययंनं य उदानंद् प्रायंग्गम् ।
ग्रावर्तनं निवर्तन्मपि गोपा नि वर्तताम् ४
ग्रा निवर्त् नि वर्तय् पुनर्न इन्द्र गा देहि । जीवाभिर्भुनजामहै ६

परि वो <u>विश्वतौ दध ऊ</u>र्जा घृते<u>न</u> पर्यसा। ये देवाः के चे युज्ञियास्ते रय्या सं सृंजन्तु नः ७ ग्रा निवर्तन वर्तय नि निवर्तन वर्तय। भूम्याश्चतैस्रः प्रदिश्वस्ताभ्यं ए<u>ना</u> नि वर्तय **८** 

## (२०) विंशं सूक्तम्

(१-२०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रः प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो वसुकृद्वा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१) प्रथमर्च एकपदा विराट्, (२) द्वितीयाया ऋनुष्टुप्, (३-८) तृतीयादितृचद्वयस्य गायत्री, (६) नवम्या विराट्,

(१०) दशम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दः
भुद्रं नो ग्रपि वातय मनः १
ग्रुग्निमीळे भुजां यिवष्ठं शासा मित्रं दुर्धरीतुम् २
यस्य धर्मन् त्स्वर्रेनीः सप्यन्ति मातुरूधः २
यमासा कृपनीळं भासाकेतुं वर्धयन्ति । भ्राजेते श्रेणिदन् ३
ग्रुयों विशां गातुरैति प्र यदानेड् दिवो ग्रन्तान् । कविर्भ्रं दीद्यानः ४
जुषद्धव्या मानुषस्योध्र्वस्तिस्थावृभ्वा यहो । मिन्वन् तसद्यं पुर एति ५
स हि न्नेमी हुविर्युन्तः श्रुष्टीदेस्य गातुरैति । ग्रुग्निं देवा वाशीमन्तम् ६
यज्ञासाहं दुवे इषे ऽग्निं पूर्वस्य शेवस्य । ग्रुदेः सूनुमायुमाहः ७
नरो ये के चास्मदा विश्वेत् ते वाम ग्रा स्युः ।
ग्रुग्निं हुविषा वर्धन्तः कृष्णः श्रेतोऽरुषो यामी ग्रस्य ब्रुप्न त्रुज्ञ उत शोणो यशस्वान् ।
हिर्रग्यरूपं जिनता जजान ६
एवा ते ग्रुग्ने विमुदो मेनीषामूर्जो नपाद्मृतिभः स्रुजोषाः ।

(२१) एकविंशं सूक्तम्

ग्राग्निं न स्ववृंक्तिभिर्होतारं त्वा वृगीमहे । युज्ञार्यं स्तीर्गबिर्हिषे वि वो मदें शीरं पावकशौचिषं विविद्यसे १

\_ गिर ग्रा वेचत् सुमृतीरियान इषुमूर्जं सुच्चितिं विश्वमार्भाः १० त्वामु ते स्वाभुवः शुम्भन्त्यश्वराधसः ।
वेति त्वामुपसेचेनी वि वो मद् ऋजीतिरग्न आहेतिर्विवेचसे २
त्वे धर्माण श्रासते जुहूभिः सिञ्चतीरिव ।
कृष्णा रूपारयर्जुना वि वो मदे विश्वा अधि श्रियौ धिषे विवेचसे ३ यमेग्ने मन्यसे र्ियं सहंसावन्नमर्त्य ।
तमा नो वार्जसातये वि वो मदे यृज्ञेषु चित्रमा भेरा विवेचसे ४ अप्रिक्तांतो अर्थवंणा विदिद्वश्वीनि काव्या ।
भुवंहूतो विवस्वंतो वि वो मदे प्रियो युमस्य काम्यो विवेचसे ४ त्वां यृज्ञेष्वीळते ऽग्ने प्रयुत्यंध्वरे ।
त्वं वसूनि काम्या वि वो मदे विश्वां दधासि दाशुषे विवेचसे ६ त्वां यृज्ञेष्वृत्विजं चारुमग्ने नि षेदिरे ।
धृतप्रतीकं मनुष्मे वि वो मदे शुक्रं चेतिष्ठम् चिर्विवंचसे ७ अग्ने शुक्रेण शोचिष्मेरु प्रथयसे बृहत् ।
अश्विक्तन्दंन् वृषायसे वि वो मदे गर्भं दधासि जामिषु विवेचसे ६

#### (२२) द्वाविंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रः प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो वसुकृद्वा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । (१-४, ६, ८, १०-१४) प्रथमादिचतुर्ऋ्मचां षष्ठचष्टम्योर्दशम्यादिपञ्चानाञ्च पुरस्ताद्बृहती, (४, ७, ६) पञ्चमीसप्तमीनवमीनामनुष्टुप्, (१४) पञ्चदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

कुह श्रुत इन्द्रः किस्मिन्नद्य जर्ने मित्रो न श्रूयते। त्राषीणां वा यः चये गृहां वा चर्कृषे गिरा १ इह श्रुत इन्द्रो श्रुस्मे श्रुद्य स्तवे वृज्र्य्यचीषमः। मित्रो न यो जनेष्वा यश्रश्चिक्रे श्रसाम्या २ महो यस्पितः शर्वसो श्रसाम्या महो नृम्णस्यं तूतुजिः। भृतां वर्ज्यस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिव प्रियम् ३ युजानो श्रश्चा वार्तस्य धुनी देवो देवस्यं वज्ञिवः। स्यन्तां पृथा विरुक्मिता सृजानः स्तोष्यध्वेनः ४ त्वं त्या चिद्वातस्याश्वागां श्रुजा त्मना वर्ह्यये। ययोर्देवो न मत्यों यन्ता निकिर्विदाय्यः ४

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION

<u> ग्रध गमन्तोशन</u> पृच्छते वां कर्दर्था न ग्रा गृहम्। त्र्या जंग्मथुः प<u>रा</u>काद् <u>दिवश</u>्च ग्म<u>श्च</u> मर्त्यंम् ६ त्र्या ने इन्द्र पृच्<u>चसे</u> ऽस्माकुं ब्रह्मोद्यंतम् । तत् त्वौ याचामुहेऽवः शुष्णुं यद्धन्नमौनुषम् ७ श्रुकर्मा दस्युरिभ नौ श्रमुन्तुरन्यवृतो श्रमानुषः । त्वं तस्योमित्रहुन् वर्धर्ासस्य दम्भय ५ त्वं ने इन्द्र शूर शूरैरुत त्वोतिसो बुईर्णा । पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नवन्त चोगयो यथा ६ \_ त्वं तान् वृ<u>त्र</u>हत्ये चोद<u>यो</u> नॄन् कार्पा्गे शूर विजवः । गुहा यदी कवीनां विशां नर्त्तत्रशवसाम् १० मुचू ता ते इन्द्र दानाप्रस ग्राचागे शूर विजवः । यद्ध शुष्णीस्य दुम्भयो जातं विश्वं स्यावंभिः ११ माकुध्रचिंगिन्द्र शूर वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टीयः । वयंवयं त स्रासां सुम्ने स्योम विज्ञवः १२ <u> श्र</u>ुस्मे ता तं इन्द्र सन्तु <u>स</u>त्या ऽहिंसन्तीरुपुस्पृशंः । विद्याम् यासां भुजौ धेनूनां न वीजिवः १३ <u> ऋह</u>स्ता यद्पदी वर्धत चाः शचीभिर्वेद्यानीम् । शुष्णुं परि प्रदिचिणिद् विश्वायेवे नि शिशनथः १४ पिबोपिबेदिन्द्र शूर सोमुं मा रिषरयो वसवान वसुः सन्। उत त्रीयस्व गृगातो मुघोनौ मुहश्च रायो रेवर्तस्कृधी नः १५

## (२३) त्रयोविंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रः प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो वसुकृद्वा ऋषिः
। इन्द्रो देवता । (१,७) प्रथमासप्तम्योर्ऋचोस्त्रिष्टुप्, (२-४,६)
द्वितीयादितृचस्य षष्ठचाश्च जगती, (४) पञ्चम्याश्चाभिसारिणी छन्दांसि
यर्जामह इन्द्रं वर्ज्वदिच्णं हरीणां रथ्यं विव्वतानाम्।
प्र श्मश्रु दोध्वदूर्ध्वर्थां भूद् वि सेनां भिर्दर्यमानो वि राधिसा १
हरी न्वस्य या वर्ने विदे वस्विन्द्रों मुधैर्म्घवां वृत्रहा भुवत्।
ऋगुभुर्वाजं ऋगुभुद्धाः पत्यते शवो ऽवं च्लौमि दासस्य नामं चित् २

यदा वजं हिरंग्यमिदथा रथं हरी यमस्य वहंतो वि सूरिभिः। त्रा तिष्ठति मृषवा सनेश्रुत इन्द्रो वार्जस्य दीर्घश्रेवसस्पतिः ३ सो चिन्नु वृष्टिर्यूथ्याई स्वा सचाँ इन्द्रः श्मश्रूणि हरिताभि प्रृष्णुते। ग्रवं वेति सुन्नयं सुते मधूदिद्भूनोति वातो यथा वर्नम् ४ यो वाचा विवांचो मृध्रवांचः पुरू सहस्राशिवा ज्ञ्घानं। तत्तदिदंस्य पौंस्यं गृगीमिस पितेव यस्तविषीं वावृधे शर्वः ४ स्तोमं त इन्द्र विमुदा ग्रंजीजनुन्नपूर्व्यं पुरुतमं सुदानेवे। विद्या ह्यस्य भोर्जनम्निनस्य यदा पृशुं न गोपाः करामहे ६ मार्किनं एना सुरुया वि यौषुस्तवं चेन्द्र विमुदस्यं च त्रृषैः। विद्या हि ते प्रमंतिं देव जामिवदस्मे ते सन्तु सुरुया शिवानि ७

# (२४) चतुर्विशं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रः प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो वसुकृद्वा ऋषिः । (१-३) प्रथमतृचस्येन्द्रः, (४-६) द्वितीयतृचस्य चाश्विनौ देवताः । (१-३) प्रथमतृचस्यास्तारपङ्किः, (४-६) द्वितीयतृचस्य चानुष्टुप् छन्दसी इन्द्र सोर्मिम्मं पिंकु मधुंमन्तं चमू सुतम् । अस्मे र्ियं नि धारय वि वो मदे सहस्त्रिणं पुरूवसो विवेचसे १ त्वां युज्ञेभिरुक्थैरुपं हुव्येभिरीमहे । शर्चीपते शचीनां वि वो मद्रे श्रेष्ठं नो धेहि वार्यं विवेचसे २ यस्पित्वार्याणामिसे रुधस्यं चोदिता । इन्द्रं स्तोतृणामित्रता वि वो मदे द्विषो नेः पाह्याहंसो विवेचसे ३ युवं शिक्रा मायाविनां समीची निरमन्थतम् । विमुदेन यदीळिता नासंत्या निरमंन्थतम् ४ विश्वे देवा श्रेकृपन्त समीच्योर्न्ष्यतंन्त्योः । नासंत्यावब्रुवन् देवाः पुन्रा वहतादिति अ मधुमन्मे प्रार्यणं मधुमृत् पुन्रायंनम् । ता नौ देवा देवतीया युवं मधुमृत् पुन्रायंनम् ६

# (२४) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रः प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो वसुकृद्वा

त्राषिः । सोमो देवता । त्रास्तारपङ्किश्छन्दः

भद्रं नो ऋपिं वातय मनो दर्चमृत क्रत्म्। त्रुधा ते सर्व्ये ग्रन्धंसो वि वो मदे रग्गन् गावो न यवसे विविचसे १ हृदिस्पृशस्त ग्रासते विश्वेषु सोम् धार्मस् । \_ ग्रधा कार्मा इमे मम् वि वो मद्दे वि तिष्ठन्ते वसूयवो विविचसे २ उत वृतानि सोम ते प्राहं मिनामि पाक्यां। ग्रधा पितेवं सूनवे वि वो मदे मृळा नौ ग्रभि चिंह्रधाद्विवं बसे ३ सम् प्रयन्ति धीतयः सर्गासोऽवृताँ ईव । कर्तु नः सोम जीवसे वि वो मदै धारया चमुसाँ ईव विवेचसे ४ तव त्ये सौम् शक्तिभिर्निकामासो व्यृशिवरे। गृत्सस्य धीरास्त्वसो वि वो मदे वुजं गोमन्तम्श्विनं विवेचसे ४ पुशं नेः सोम रच्चिस पुरुत्रा विष्ठितं जर्गत्। समाकृंगोषि जीवसे वि वो मदे विश्वा संपश्यन् भुवना विवेचसे ६ त्वं नेः सोम विश्वतौ गोपा ग्रद्यीभ्यो भव । सेर्ध राजनप सिधो वि वो मदे मा नौ दुःशंस ईशता विवेचसे ७ त्वं नेः सोम सुक्रतुर्वयोधेयाय जागृहि। चेत्रवित्तरो मनुषो वि वो मदे द्रुहो नेः पाह्यंहसो विवेचसे ५ त्वं नौ वृत्रहन्तमेन्द्रस्येन्दो शिवः सरवी। यत् सीं हर्वन्ते सिम्थे वि वो मद्रे युध्यमानास्तोकसातौ विविचसे ६ त्र्यं घु स तुरो मदु इन्द्रस्य वर्धत प्रियः। त्र्ययं कत्तीवतो महो वि वो मर्दे मितं विप्रस्य वर्धयद्विवेत्तसे १० ग्रयं विप्राय दाश्षे वार्जां इयर्ति गोर्मतः। <u>अ</u>यं सप्तभ्य ग्रा वरं वि वो मदे प्रान्धं श्रोगं चे तारिषुद्विव ससे ११

#### (२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रः प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो वसुकृद्वा ऋषिः । पूषा देवता । (१,४) प्रथमाचतुर्थ्योर्ऋचोरुष्णिक, (२-३, ५-६) द्वितीयातृतीययोः पञ्चम्यादिपञ्चानाञ्चानुष्टुप् छन्दसी

प्र ह्यच्छां मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुतिः । प्रदुस्रा नियुद्रथः पूषा स्रविष्टु माहिनः १ यस्य त्यन्मंहित्वं वाताप्यंम्यं जर्नः । विप्र ग्रा वंसद्धीति भिश्चिकेत सुष्टतीनाम् २ स वेंद सुष्टतीनामिन्दुर्न पूषा वृषी । अभि प्सुरः पुषायति वृजं न स्रा पुषायति ३ मुंसीमहि त्वा वयमुस्माकं देव पूषन्। मृतीनां च सार्धनुं विप्रांगां चाधवम् ४ प्रत्येधिर्यज्ञानीमश्रह्यो रथीनाम् । त्रृषिः स यो मर्नुर्हितो विप्रस्य यावयत्स्रः ५ <u>त्र्याधीर्षमागायाः पतिः शचायश्चि शचस्यं च ।</u> वासोवायोऽवीनामा वासीस मर्मजत् ६ इनो वार्ज<u>ानां</u> पति<u>रि</u>नः पु<u>ष्टी</u>नां सखी । \_ प्र श्मश्रुं हर्युतो दूंधोद् वि वृथा यो ग्रदांभ्यः ७ त्रा ते रथेस्य पूषनुजा धुरं ववृत्युः । विश्वस्यार्थिनः सर्खा सनोजा ग्रनीपच्युतः ५ श्रुस्माकेमूर्जा रथे पूषा श्रीवष्ट माहिनः । भ्वद्वाजिनां वृध इमं नेः शृणवृद्धवेम् ६

(२७) सप्तविंशं सूक्तम् (१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रो वसुक्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रस्त् सु में जिताः साभिवेगो यत् सुन्वते यजमानाय शिचीम् । श्रनिशीर्दाम्हमेस्मि प्रहुन्ता संत्यध्वृतं वृजिनायन्तंमाभुम् १ यदीद्रहं युधये संनयान्यदेवयून् तन्वाई शूश्रीजानान् । श्रमा ते तुम्रं वृष्यं पंचानि तीवं सुतं पेश्रद्धशं नि षिश्चम् २ नाहं तं वेद् य इति श्रवीत्यदेवयून् त्समरंगे जघन्वान् । यदावारूयंत् समरंग्रम्घीवदादिद्धं मे वृष्या प्र श्रुवन्ति ३ यदज्ञतिषु वृजनेष्वासं विश्वे सतो मुघवनो म श्रासन् । जिनामि वेत् चेम् श्रा सन्तंमाभुं प्र तं चिंगां पर्वते पाद्गृह्यं ४ न वा उ मां वृजने वारयन्ते न पर्वतास्तो यद्दहं मेनस्ये । ममं स्वनात् कृधुकर्गों भयात एवेदनु द्यून् किरणः समेजात् ४

दर्शन्त्वत्रं शृतुपाँ स्रीनिन्द्रान् बोहुत्तदः शरेवे पत्यमानान् । घृषुं वा ये निनिदुः सरवीयमध्यू न्वेषु प्वयौ ववृत्युः ६ ग्रभूवीं चीर्व्युरं ग्रायुरानुड् दर्षु चूर्वो ग्रप्रो नु दर्षत्। द्वे पुवस्तेपरि तं न भूतो यो ग्रस्य पारे रर्जसो विवेष ७ गावो यवं प्रयुता ऋयों ऋचन् ता ऋपश्यं सहगोपाश्चरेन्तीः । हवा इदुर्यो ऋभितः समयिन् कियदास् स्वपितिश्छन्दयाते ५ सं यद्वयं यवसादो जनीनामृहं युवादं उर्वजे ऋन्तः। त्रत्रत्री <u>यक्ती ऽवसातारीमच्छादथो</u> त्रयुक्तं युनजद्व<u>व</u>न्वान् ६ त्र्यत्रेदुं मे मंससे <u>स</u>त्यमुक्तं <u>द्विपाञ</u>्च यञ्चतुंष्पात् संसृजानि । स्त्रीभिर्यो स्रत्र वृषेगं पृतन्यादयुद्धो स्रस्य वि भेजानि वेदः १० यस्योनु चा दुंहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ ग्रभि मेन्याते ग्रन्धाम् । कत्रो मेनिं प्रति तं मुचाते य ई वहति य ई वा वरेयात् ११ \_\_ \_ किर्यती योषां मर्यतो विध्योः परिप्रीता पन्यसा वार्येग । भुद्रा वुधूर्भवति यत् सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वेनुते जने चित् १२ पुत्तो जेगार प्रत्यञ्चमित्त शीर्ष्णा शिरः प्रति दधौ वर्रूथम् । म्रासीन कुर्ध्वाम्पसि चिणाति न्येङ्ङुत्तानामन्वेति भूमिम् १३ बृहर्नच्छायो स्रपलाशो स्रर्वा तुस्थौ माता विषितो स्रत्ति गर्भः । \_ ग्रुन्यस्यो वृत्सं रिहुती मिमायु कर्या भुवा नि देधे <u>धे</u>नुरूर्धः १४ सप्त वीरासी अधरादुद्ययनुष्टोत्तरातात् समजिग्मरन्ते । नवं पुश्चातीत् स्थि<u>वि</u>मन्तं ग्रायुन् दश प्राक् सान् वि तिरन्त्यश्नः १५ दुशानामेकं कपिलं समानं तं हिन्वन्ति क्रतेवे पार्याय। गर्भं माता सुधितं वृज्ञणास्ववेनन्तं तुषयन्ती बिभर्ति १६ पीर्वानं मेषमपचन्त वीरा न्युप्ता ग्रुचा ग्रुनुं दीव ग्रासन्। द्वा धर्नु बृहुतीमुप्स्वर्शन्तः पुवित्रवन्ता चरतः पुनन्ता १७ वि क्र<u>ौशनासो</u> विष्वेञ्च ग्रायुन् पर्चाति नेमौ नुहि पर्चदुर्धः । श्रयं में देवः संविता तदोहु द्र्वेन् इद्वेनवत् सुर्पिरेनः १८ त्रपंश्<u>यं</u> ग्रामुं वर्हमानमाराद<u>ंच</u>क्रयां स्वधया वर्तमानम् । सिषेक्त्यर्यः प्र युगा जनानां सद्यः शिश्ना प्रिमिनानो नवीयान् १६ एतौ मे गावौ प्रमुरस्य युक्तौ मो षु प्र सेंधीर्मुहुरिन्मंमिन्ध। \_ ग्रापेश्चिदस्य वि ने<u>श</u>न्त्यर्थं सूरेश्च मुर्क उपेरो बभूवान् २०

श्रयं यो वर्जः पुरुधा विवृत्तो ऽवः सूर्यस्य बृह्तः पुरीषात् । श्रव् इद्देना पुरो श्रव्यदेस्ति तदेव्यथी जिर्मागीस्तरन्ति २१ वृत्तेवृत्ते नियंता मीमयुद्गौस्ततौ वयः प्र पंतान् पूरुषादः । श्रथेदं विश्वं भुवनं भयात् इन्द्रीय सुन्वदृषये च शित्तंत् २२ देवानां माने प्रथमा श्रीतष्ठन् कृन्तत्रदिषामुपेरा उदीयन् । त्रयेस्तपन्ति पृथिवीमेनूपा द्वा बृबूकं वहतः पुरीषम् २३ सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि मा स्मैतादृगपं गूहः सम्यें । श्रावः स्वः कृगुते गूहंते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते २४

## (२८) ऋष्टाविंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१) प्रथमर्च इन्द्रस्नुषा वसुक्रपत्नी ऋषिका, (२, ६, ५, १०, १२) द्वितीयाषष्ठचष्टमीदशमीद्वादशीनामिन्द्रः, (३-४, ७, ६, ११) तृतीयादितृचस्य सप्तमीनवम्येकादशीनाञ्चेन्द्रो वसुक्र ऋषिः । (१, ३-४, ७, ६, ११) प्रथमर्चस्तृतीयादितृचस्य सप्तमीनवम्येकादशीनाञ्चेन्द्रः, (२, ६, ५, १०, १२) द्वितीयाषष्ठचष्टमीदशमीद्वादशीनाञ्चेन्द्रो वसुक्रो देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

विश्वो ह्यर्थन्यो श्रिरिराज्याम् ममेदह् श्वर्शुरो ना जीगाम ।
ज्ञान्तीयाद्धाना उत सोमं पपीयात् स्विशितः पुन्रस्तं जगायात् १
स रोरुवहृष्भस्तिग्मशृङ्गो वर्ष्मन् तस्थौ वरिम्ना पृंथिव्याः ।
विश्वेष्वेनं वृजनेषु पाम् यो में कुन्नी सुतसीमः पृणाति २
श्रिष्ठिणा ते मृन्दिनं इन्द्र तूर्यान् त्सुन्वन्ति सोमान् पिर्बस्ति त्वमेषाम् ।
पर्चन्ति ते वृष्भाँ श्रित्सि तेषां पृन्नेण यन्मेघवन् हूर्यमानः ३
इदं सु में जरित्रा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नृद्यो वहन्ति ।
लोपाशः सिंहं प्रत्यश्रमत्साः क्रोष्टा वर्राहं निरंतक्त कन्नात् ४
कथा ते एतद्हमा चिकेतं गृत्संस्य पार्कस्तवसी मनीषाम् ।
त्वं नी विद्वाँ त्रृतुथा वि वीचो यमर्धं ते मघवन् नेम्या धूः ४
एवा हि मां त्वसं वर्धयन्ति द्विश्विन्से बृहृत उत्तर्मा धूः ४
एवा हि मां त्वसं वर्धयन्ति द्विश्विन्से बृहृत उत्तर्मा धूः ।
पुरू सहस्रा नि शिशामि साकमेश्वातं हि मा जनिता जजाने ६
एवा हि मां त्वसं ज्जुरुग्रं कर्मन्कर्मन् वृष्णिमन्द्र देवाः ।
वधी वृत्रं वज्रेण मन्दसानो ऽपं वृजं मेहिना दाश्षे वम् ७
देवास श्रायन् परश्रूरंबिभ्रन् वनां वृश्चन्तो श्रुभि विहि्भरीयन् ।

नि सुद्रवंर् दर्धतो वृच्चणासु यत्रा कृपीट्रमनु तर्दहन्ति द्र शशः चुरं प्रत्यश्चं जगाराऽद्रिं लोगेन व्यंभेदमारात्। बृहन्तं चिदृहृते रेन्धयानि वयंद्वत्सो वृष्णं शूश्चेवानः ६ सुप्र्णं इत्था नुखमा सिषायावंरुद्धः परिपद् न सिंहः। निरुद्धश्चिन्महिषस्तर्ष्यावान् गोधा तस्मा श्रयथं कर्षदेतत् १० तेभ्यो गोधा श्रयथं कर्षदेतद्ये बृह्यणः प्रतिपीयन्त्यत्रैः। सिम उ्च्णोऽवसृष्टाँ श्रदन्ति स्वयं बलानि तुन्वः शृणानाः ११ एते शमीभः सुशमी श्रभूवन् ये हिन्विरे तुन्वर्रः सोम उुक्थैः। नृवद्वद्वनुपं नो माहि वाजान् दिवि श्रवी दिधषे नामं वीरः १२

## (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रो वसुक्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः वने न वा यो न्यंधायि चाकञ्छूचिवीं स्तोमी भुरणावजीगः। यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृगां नर्यो नृतमः चपावान् १ प्रते ग्रस्या उषसः प्रापेरस्या नृतौ स्याम् नृतेमस्य नृणाम् । त्रुन् त्रिशोकेः शतमावह मृन् कुत्सेन रथो यो ग्रस्त सस्वान २ कस्ते मद इन्द्र रन्त्यों भूद्द्रो गिरों ऋभ्युर्श्यो वि धांव। कद्वाही अर्वागुपे मा मनीषा त्रा त्वी शक्यामुपुमं राधो त्रा ३ कर्दु द्युम्नमिन्द्र त्वार्वतो नृन् कर्या धिया केर्से कन्न ग्रागेन्। मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या ग्रन्ने समस्य यदसेन् मनीषाः ४ प्रेर्रय सूरो ऋर्थं न पारं ये ऋ्रस्य कार्म जनिधा ईव ग्मन्। गिर्श्य ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र प्रतिशिचन्त्य हैः ४ मा<u>त्रे</u> नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्यौर्मुज्मना पृ<u>थि</u>वी कार्व्येन। वराय ते घृतवन्तः सुतासः स्वार्धन् भवन्तु पीतये मधूनि ६ त्र्या मध्वो त्रसमा ग्रसिचन्नमंत्रुमिन्द्रीय पूर्णं स हि सत्यरोधाः । स ववि्धे वरिमुन्ना पृंथिव्या ऋभि क्रत्वा नर्यः पौंस्यैश्च ७ व्यनिळिन्द्रः पृतेनाः स्वोजा ग्रास्मै यतन्ते सरव्याये पूर्वीः । त्रा स्मा रथं न पृतेनासु तिष्ठ यं भुद्रयो सुमृत्या चोदयसि ५ तृतीयोऽनुवाकः

। सू० ३०-४२ ।

# (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यैलूषः कवष त्रृषिः । स्रापोऽपां नपाद्वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र देवत्रा ब्रह्मेंगे गात्रेत्वपो ग्रच्छा मनेसो न प्रयुक्ति । मुहीं मित्रस्य वर्रणस्य धासिं पृथुजयसे रीरधा सुवृक्तिम् १ म्रध्वर्यवो हुविष्मन्तो हि भूताऽच्छाप ईतो<u>श</u>तीर्रुशन्तः । त्रव याश्चष्टे त्ररुगः स्पूर्णस्तमास्यध्वमूर्मिमुद्या स्हस्ताः २ त्र्रध्वर्यवोऽप ईता समुद्रमुपां नपति हुविषा यजध्वम् । स वौ दददूर्मिमद्या सुपूर्त तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोत ३ यो स्निन्धि दीद्यदप्स्वर्न्तर्यं विप्रांस ईळते स्रध्वरेषु । त्रुपां नपान्मध्मतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय ४ याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्यागीभिर्युवतिभिर्न मर्यः । ता ऋष्वर्यो ऋपो ऋच्छा परेहि यदासिञ्चा ऋषिधीभिः प्नीतात् ४ एवेद्यूने युवतयो नमन्त यदीमुशन्नुशतीरेत्यच्छ । \_ सं जानते मनसा सं चिकित्रे ऽध्वर्यवौ धिषगापश्च देवीः ६ यो वौ वृताभ्यो स्रकृंगोद् लोकं यो वौ मह्या स्रभिशंस्तरम् अत्। तस्मा इन्द्रीय मध्मन्तमूर्मिं देवमादेनुं प्र हिंगोतनापः ७ प्रास्मै हिनोत् मध्मन्तमूर्मिं गर्भो यो वेः सिन्धवो मध्व उत्संः। घृतपृष्ठमीडचमध्वरेष्वाऽऽपौरेवतीः शृग्ता हवं मे ५ तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानेमूर्मि प्र हेतु य उभे इयेर्ति । मदुच्युतमौशानं नेभोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तमृत्सम् ६ <u>त्र्यावर्वृततीरध</u> नु <u>द्विधारां गोषुयुधो</u> न नियवं चरन्तीः । त्रुषे जिनत्रीर्भवनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सव्धः सयौनीः १० हिनोता नो ग्रध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये धर्नानाम्। त्रातस्य योगे विष्येध्वमूर्धः श्रृष्टीवरीर्भृतनास्मभ्यमापः ११ त्र्यापौरेवतीः चर्यथा हि वस्वः क्रतुं च भद्र इंबेभृथामृतं च। रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्गृंशते वयौ धात् १२ प्रति यदापो ऋदृेश्रमायतीर्घृतं पर्यासि बिभ्रतीर्मधूनि । त्रुध्वर्यु<u>भिर्मनेसा संविदाना इन्द्रीय</u> सोमुं सुष्तुं भरेन्तीः १३

एमा श्रेग्मन् रेवतीर्जीवर्धन्या श्रध्वर्यवः सादयेता सखायः। नि बृहिषि धत्तन सोम्यासो ऽपां नप्त्री संविदानासे एनाः १४ ग्राग्मन्नापे उशतीर्बेहिरेदं न्येध्वरे श्रेसदन् देव्यन्तीः। ग्रध्वर्यवः सुनुतेन्द्रीय सोम्मभूदु वः सुशको देवयुज्या १४

(३१) एकत्रिंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यैलूषः कवष ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रा नौ देवानामुपं वेतु शंसो विश्वेभिस्तुरैरवंसे यजीतः। तेभिर्व्यं स्षुखायौ भवेम तरन्तो विश्व दुरिता स्योम १ परि चिन्मर्तो द्रविंगां ममन्यादृतस्यं पथा नमसा विवासेत्। उत स्वेन क्रतुना सं वदेत श्रेयांसं दत्तं मनसा जगृभ्यात् २ त्र्रधायि धीतिरसंसृग्रमंशास्तीर्थे न दुस्ममुपं युन्त्यूमाः । ग्रुभ्यनिश्म स्वितस्य शूषं नवेदसो ग्रुमृतानामभूम ३ नित्येश्चाकन्यात् स्वपं<u>ति</u>र्दमूना यस्मा उ देवः सं<u>वि</u>ता जजाने । भगौ वा गोभिरर्युमेमेनज्यात् सो ग्रस्मै चार्रुश्छदयदुत स्यति ४ इयं सा भूया उषसीमिव चा यद्धे चुमन्तः शवसा समायेन्। \_ <u>श्</u>रस्य स्तुतिं ज<u>ेरितु</u>भित्तेमा<u>णा</u> ग्रा नेः <u>श</u>ग्मा<u>स</u> उपे यन्तु वाजोः ४ <u> ऋस्येदेषा स्मृतिः पप्रथाना ऽर्भवत् पूर्व्या भूमना गौः ।</u> <u>अस्य सनीळा</u> अस्रस्य योनौ समान आ भर्णे बिर्भ्रमाणाः ६ किं स्विद्रनुं क उस वृत्त स्रांस यतो द्यावीपृथिवी निष्टतुत्तः। संतुस्थाने ऋजरे इतर्ऊती ऋहानि पूर्वीरुषसी जरन्त ७ नैतार्वदेना पुरो <u>ऋ</u>न्यदेस्त्युत्ता स द्यार्वापृ<u>थि</u>वी बिभर्ति । त्वर्च पुवित्रं कृशुत स्वधावान् यदीं सूर्यं न हुरितो वहन्ति ५ स्तेगो न चामत्यैति पृथ्वीं मिहुं न वातो वि है वाति भूमे । मित्रो यत्र वरुणो ऋज्यमनो ऽग्निर्वने न व्यसृष्ट शोकेम् ६ स्तरीर्यत् सूर्तं सुद्यो ऋज्यमाना व्यथिरव्यथीः कृंगुत् स्वगीपा। पुत्रो यत् पूर्वः पित्रोर्जनिष्ट शम्यां गौर्जगार यद्धे पृच्छान् १० \_ उत कर्ग्वं नृषदेः पुत्रमहि<u>रु</u>त श्<u>या</u>वो धनुमादेत्त वाजी । प्र कृष्णाय रुशदपिन्वतोधेर्ज्भृतमत्र निकरस्मा अपीपेत् ११

## (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यैलूषः कवष ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्यां जगती, (६-६) षष्ठ्यादिचतसृगाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्र सु ग्मन्ती धियसानस्य स्चारि वरेभिर्वरां स्रभि षु प्रसीदेतः । ग्रस्माक्मिन्द्रं उभयं ज्जोषति यत् सोम्यस्यान्धंसो बुबौधति १ वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रजेसा पुरुष्टत । ये त्वा वहन्ति मुहुरध्वराँ उप ते स् वन्वन्तु वग्वनाँ ग्रेराधसः २ तदिन्में छन्त्सद्वपृषो वपृष्टरं पुत्रो यज्ञानं पित्रोरधीयंति । जाया पर्ति वहति वृग्नुना सुमत् पुंस इ<u>ब्द्र</u>द्रो व<u>ह</u>तुः परिष्कृतः ३ तदित् सुधस्थमभि चारु दीधय गावो यच्छासन् वहुतुं न धेनवः । माता यन्मन्तुर्यूथस्यं पूर्व्याऽभि वागस्यं सप्तधांतुरिज्जनेः ४ प्र वोऽच्छा रिरिचे देव्युष्पदमेकौ रुद्रेभिर्याति तुर्विणिः। जरा वा येष्वमृतेषु दावने परि व ऊमेभ्यः सिञ्चता मधु ४ निधीयमनिमपेगूळहमुप्सु प्र में देवानों वृतपा उवाच। इन्द्रौ विद्वाँ अनु हि त्वी चचच तेनाहमी अनुशिष्टु आगीम् ६ त्र्यचैत्रवित् चेत्रविदं ह्यप्राट् स प्रैति चेत्रविदान्शिष्टः । एतद्रै भुद्रमेनुशासेनस्योत स्त्रुतिं विनदत्यञ्जसीनीम् ७ <u>अ</u>द्येदु प्रा<u>शी</u>दम्म<u>िन्</u>नाहा ऽपीवृतो अधयन्<u>मात्</u>रूधः। एमेनमाप जरिमा युवनिमहेळन् वसुः सुमना बभूव ५ एतानि भुद्रा केलश क्रियाम कुरुश्रवरा दर्दतो मुघानि । \_ दान इद्वी मघवानः सो ग्रस्त्वयं च सोमी हृदि यं बिर्भर्मि ६ **ग्र**ष्टमोऽध्यायः

# । व० १-२६।

#### (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यैलूषः कवष त्रृषिः । (१) प्रथमर्चो विश्वे देवाः, (२-३) द्वितीयातृतीययोरिन्द्रः, (४-४) चतुर्थीपञ्चम्योस्त्रासदस्यवस्य कुरुश्रवणस्य दानस्तुतिः, (६-६) षष्ठचादिचतसृणाञ्च मैत्रातिथिरुपमश्रवा देवताः । (१) प्रथमर्चस्त्रिष्टुप्, (२-३) द्वितीयातृतीययोः प्रगाथः (द्वितीयाया बृहती, तृतीयायाः

सतोबृहती), (४-६) चतुर्थ्यादितृचद्वयस्य च गायत्री छन्दांसि प्र मा युयुजे प्रयुजो जनानां वहांमि स्म पूषणुमन्तरेण। विश्वें देवासो ग्रध मामरचन् दुःशासुरागादिति घोषं ग्रासीत् १ सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः। नि बांधते ग्रमितन्ग्रता जसुर्वेनं वेवीयते मृतिः २ मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो। सकृत् सु नौ मघविन्नन्द्र मृळ्याऽधां पितेवं नो भव ३ कुरुश्रवंणमावृणि राजानं त्रासंदस्यवम्। मंहिष्ठं वाघतामृषिः ४ यस्य प्रस्वादसो गरे उपमश्रवसः पितुः। चेत्रं न रणवमूचुषे ६ ग्रधि पुत्रोपमश्रवो नपान्मित्रातिथेरिहि। पितुष्टे ग्रस्मि वन्दिता ७ यदीशीयामृतानामृत वा मत्यानाम्। जीवेदिन्मघवा ममं ६ न देवानामितं वृतं शतात्मां चन जीवित। तथां युजा वि वावृते ६

## (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम्

१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्यैलूषः कवषो मौजवानचो वा ऋषः । (१, ७, ६, १२) प्रथमासप्तमीनवमीद्वादशीनामृचामचाः, (२-६, ८, १०-११, १४) द्वितीयादिपञ्चानामष्टमीदशम्येकादशीचतुर्दशीनाञ्चाचिकतविनन्दा, (१३) त्रयोदश्याश्च कृषिर्देवताः । (१-६, ८-१४) प्रथमादिषड्टचामष्टम्यादिसप्तानाञ्च त्रिष्टुप्, (७) सप्तम्याश्च जगती छन्दसी

प्रावेपा मां बृह्तो मांदयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानाः । सोमस्येव मौजवृतस्यं भृद्धो विभीदंको जागृंविर्मर्द्धमच्छान् १ न मां मिमेश्व न जिहीळ एषा शिवा सिर्विभ्य उत महांमासीत् । अवस्याहमेकप्रस्यं हेतोरनुवतामपं जायामरोधम् २ देष्टिं श्वश्रूरपं जाया रुणद्धि न नांश्वितो विन्दते मर्डितारंम् । अश्वंस्येव जरंतो वस्त्रचस्य नाहं विन्दामि कित्वस्य भोगम् ३ अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृंधद्वेदंने वाज्यश्चः । पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयंता बृद्धमेतम् ४ यदादिध्ये न देविषारयेभिः परायद्धोऽवं हीये सर्विभ्यः । न्युंप्ताश्च बृभ्रवो वाचमक्रत् एमीदेषां निष्कृतं जारिर्णीव ४

सभामेति कित्वः पृच्छमानो जेष्यामीति तुन्वाई शूशेजानः । अचासो अस्य वि तिर<u>ित्त</u> कामं प्र<u>ति</u>दी<u>क</u>ो दर्ध<u>त</u> आ कृतानि ६ <u> ग्रुचास</u> इदंङ्कशिनौ नि<u>तो</u>दिनौ निकृत्वीनुस्तर्पनास्तापयिष्णवीः । कुमारदेष्णा जर्यतः पुनुर्हगो मध्वा संपृक्ताः कित्वस्यं बर्हगा ७ उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नैमन्ते राजा चिदेभ्यो नम् इत् कृंगोति ५ नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । दिव्या ग्रङ्ग<u>ीरा</u> इरि<u>शे</u> न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदेयुं निर्दहन्ति ६ जाया तेप्यते कित्वस्यं हीना माता पुत्रस्य चरंतुः क्वं स्वित्। त्रुग्णावा बिभ्यद्धनेमिच्छमीनो उन्येषामस्तमुप नक्तमेति १० स्त्रियं दृष्ट्वायं कित्वं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्। पूर्वाह्ने ग्रश्वान् युयुजे हि बुभून् त्सो ग्रुग्नेरन्ते वृष्वलः पंपाद ११ \_ यो वेः सेनानीर्महुतो गुणस्य राजा बातस्य प्रथमो बुभूवे । तस्मै कृणोमि न धर्ना रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं वैदामि १२ त्रु चैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व <u>वि</u>त्ते रमस्व बृहु मन्यमानः । तत्र गार्वः कितव् तत्रं जाया तन्मे वि चेष्टे सवितायमुर्यः १३ मित्रं कृंगुध्वं खल् मृळता नो मा नौ घोरेग चरताभि धृष्णु। नि वो नु मुन्युर्विशतामरीतिरन्यो बिभूगां प्रसितौ न्वस्तु १४

#### (३४) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य धानाको लुश ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां जगती, (१३-१४) त्रयोदशीचतुर्दश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी अबुंध्रमु त्य इन्द्रंवन्तो ऋग्नयो ज्योतिर्भरेन्त उषसो व्यृष्टिषु । मही द्याविपृथिवी चैततामपो ऽद्या देवानामव ऋग वृंगीमहे १ दिवस्पृंथिव्योरव ऋग वृंगीमहे मातृन् त्सिन्धून् पर्वताञ्छर्य्गावितः । ऋनागास्त्वं सूर्यमुषासमीमहे भुद्रं सोमः सुवानो ऋद्या कृंगोतु नः २ द्यावां नो ऋद्य पृथिवी ऋनागसो मही त्रयेतां सुवितायं मातरां । उषा उच्छन्त्यपं बाधताम् स्वस्त्यर्श्यां सेमिधानमीमहे ३ इयं ने उस्त्रा प्रथमा सुंदेव्यं रेवत् स्वन्थां रेवती व्युच्छतु । ऋरे पृथिविदत्रस्य धीमहि स्वस्त्यर्श्यां सेमिधानमीमहे ४

प्रयाः सिस्त्रेते सूर्यस्य रिशमभिज्यीतिर्भरेन्तीरुषसो व्यृष्टिषु । भद्रा नौ ग्रद्य श्रवसे व्युच्छत स्वस्त्यरंग्निं सीमधानमीमहे ४ <u> ग्रुन</u>मीवा उषस ग्रा चंरन्तु न् उद्ग्रयो जिह<u>तां</u> ज्योतिषा बृहत्। त्रायुं ज्ञातामुश्चिना तूर्तुजिं रथे स्वस्त्यर्शिं सीमधानमीमहे ६ श्रेष्ठं नो ग्रद्य संवितुर्वरेरयं भागमा स्वि स हि रेबुधा ग्रसि । रायो जिनत्रीं धिषणामुपं ब्रुवे स्वस्त्यशिमं सीमधानमीमहे ७ पिपेर्तु मा तदृतस्य प्रवाचेनं देवानां यन्मेनुष्याई ग्रमेन्महि । विश्वा इदुस्नाः स्पळ्दैति सूर्यः स्वस्त्यर्श्मां संमिधानमीमहे ५ <u> ऋद</u>्वेषो <u>ऋ</u>द्य बहिंषुः स्तरीम<u>शि</u> ग्राट्णां योगे मन्मेनः साधे ईमहे । त्रादित्यानां शर्मीण स्था भुरएयसि स्वस्त्यश्रीमं सीमधानमीमहे ६ ग्रा नो बृहिः सं<u>ध</u>मादे बृहद्दिवि देवाँ ईळे सादयां सप्त होर्तृन् । इन्द्रं मित्रं वर्रुणं सातये भगं स्वस्त्यर्शम्नं समिधानमीमहे १० बृहुस्पतिं पूषर्णमुश्चिना भगं स्वस्त्यरंग्निं संमिधानमीमहे ११ तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छुर्दिरोदित्याः सुभरं नृपाय्येम् । पर्श्वे तोकाय तनयाय जीवसे स्वस्त्यरिमं सिमधानमीमहे १२ विश्वे ग्रद्य मरुतो विश्वे ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । विश्वे नो देवा ग्रव्सा गमन्तु विश्वमस्तु द्रवि<u>णं</u> वाजौ ग्रस्मे १३ यं देवासोऽवेथ वार्जसातौ यं त्रायेध्वे यं पिपृथात्यंहीः । यो वौ गोपीथे न भ्यस्य वेद ते स्याम देववीतये तुरासः १४

## (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य धानाको लुश ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां जगती, (१३-१४) त्रयोदशीचतुर्दश्योश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी उषासानक्तां बृहती सुपेशंसा द्यावाचामा वर्षणो मित्रो ऋर्यमा । इन्द्रं हुवे मुरुतः पर्वतां ऋप ऋदित्यान् द्यावांपृथिवी ऋपः स्वः १ द्यौश्चं नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावंरी रचतामंहंसो रिषः । मा दुर्विदशा निर्ऋतिर्न ईशत तद्देवानामवो ऋद्या वृंगीमहे २ विश्वंस्मान्नो ऋदितः पात्वंहंसो माता मित्रस्य वर्षणस्य रेवतः । स्वंर्वुज्ञचोतिरवृकं नशीमहि तद्देवानामवो ऋद्या वृंगीमहे ३

ग्रावा वद्त्रप् रत्तांसि सेधतु दुष्व्यप्र<u>चं</u> निर्मृ<u>तिं</u> विश्वम्त्रिर्णम् । <u> ग्रादित्यं शर्म मुरुतांमशीमहि तद्देवाना</u>मवौ <u>ग्र</u>द्या वृंगीमहे ४ एन्द्रो बृहिः सीदेतु पिन्वतामिळा बृहस्पतिः सामेभिर्ऋको ग्रेचितु । सुप्रकेतं जीवसे मन्मे धीमहि तद्देवानामवौ ऋद्या वृंगीमहे ४ -दिविस्पृशं युज्ञमुस्मार्कमश्चिना जीराध्वरं कृग्तं सुम्रमिष्टये । प्राचीनरिश्ममाहैतं घृतेन् तद्देवानामवौ ऋद्या वृंशीमहे ६ उपं ह्वये स्हवं मार्रतं गुगं पविकमृष्वं सरव्यायं शंभुवंम् । रायस्पोषं सौश्रवसायं धीमहि तद् देवानामवौ स्रद्या वृंगीमहे ७ ग्रपां पेरुं जीवर्धन्यं भरामहे देवार्व्यं सुहर्वमध्वरश्रियंम्। सुरिशमं सोमीमिन्द्रियं येमीमिह तद् देवानामवौ ऋद्या वृंशीमहे ५ \_ सनेम् तत् स<u>ुंस</u>नितां सुनित्वंभिर्व्यं जीवा जीवपुत्रा ग्रनांगसः । ब्रह्मद्विषो विष्वगेनौ भरेरत तद् देवानामवौ स्रद्या वृंगीमहे ६ ये स्था मनौर्यज्ञियास्ते श्रृंगोतन यद्वौ देवा ईमेहे तद्देदातन । जैत्रं क्रतुं रियमद्वीरवद्यशस्तद् देवानामवी ग्रद्या वृंगीमहे १० महदुद्य महतामा वृंशीमहे ऽवौ देवानां बृहुतामनुर्वशाम्। यथा वसु वीरजातुं नशामहै तद् देवानामवी ऋद्या वृंगीमहे ११ महो त्रग्नेः संमिधानस्य शर्मगयनांगा मित्रे वरुंगे स्वस्तये। श्रेष्ठे स्याम सवितः सर्वीमनि तद् देवानामवौ स्रद्या वृंगीमहे १२ ये सीवतः सत्यसीवस्य विश्वे मित्रस्य वृते वर्रुणस्य देवाः । ते सौभगं वीरवद्गोमदप्नो दर्घातन द्रविंगं चित्रमस्मे १३ सविता पृश्चातीत् सविता पुरस्तीत् सवितोत्तरात्तीत् सविताधरात्तीत् । सविता नेः सुवत् सर्वतितिं सविता नौ रासतां दीर्घमार्यः १४

### (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य सौर्योऽभितपा ऋषिः । सूर्यो देवता । (१-६, ११-१२) प्रथमादिनवर्चामेकादशीद्वादश्योश्च जगती,

(१०) दशम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

नमौ <u>मित्रस्य</u> वर्रुगस्य चर्चसे मुहो देवाय तदृतं संपर्यत । दूरेदृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत १ सा मां <u>स</u>त्योक्तिः परि पातु <u>विश्वतो</u> द्यावां च यत्रं तृतनुन्नहांनि च ।

विश्वमुन्यन्नि विशते यदेजीत विश्वाहापौ विश्वाहोदैति सूर्यः २ न ते ऋदैवः प्रदिवो नि वसिते यदैतुशिभिः पतुरै रथर्यसि । प्राचीनमन्यदन् वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ३ येनं सूर्य ज्योतिषा बार्धसे तमो जर्गञ्च विश्वमुद्धियर्षि भानुना । तेनास्मद्रिश्चामनिरामनोहितमपामीवामपे दुष्वप्रचें सुव ४ विश्वस्य हि प्रेषितो रत्त्वसि वृतमहैळयनु चरिस स्वधा ऋनुं । यद्द्य त्वां सूर्योपुब्रवांमहै तं नौ देवा ग्रनुं मंसीरत क्रतुंम् ४ तं नो द्यावीपृथिवी तन्नु स्रापु इन्द्रीः शृरवन्तु मुरुतो हवं वर्चीः । मा शूनै भूम सूर्यस्य संदृशि भुद्रं जीवन्तो जरणामेशीमहि ६ विश्वाहां त्वा सुमनसः सुचर्चसः प्रजावन्तो ग्रनमीवा ग्रनागसः । उद्यन्तं त्वा मित्रमहो द्विदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्य ७ महि ज्योतिर्बिभ्रतं त्वा विचत्त<u>रा</u> भास्व<u>न्तं</u> चर्त्तुषे चत्तु<u>षे</u> मर्यः । त्रारोहेन्तं बृहुतः पाजेसस्परि वयं जीवाः प्रति पश्येम सूर्य ५ यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्र चेरते नि च विशन्ते स्रक्तुभिः। ग्रनागास्त्वेन हरिकेश सूर्याऽह्नाह्ना <u>नो</u> वस्यसावस्यसोदिहि ६ शं नौ भव चर्मसा शं नो स्रहा शं भानुना शं हिमा शं घृरोने। यथा शमध्वञ्छमसंद् दुरोगे तत् सूर्य द्रविंगं धेहि चित्रम् १० ग्रस्माकं देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे। ग्रदत् पिबंदूर्जयमानुमाशितं तदस्मे शं योर्र्पो दंधातन ११ यद्वी देवाश्चकृम जिह्नयां गुरु मनसो वा प्रयुती देव्हेळनम्। त्र्यरी<u>वा</u> यो नौ त्रुभि दुंच्छुनायते तस्मिन् तदेनौ वसवो नि धैतन १२

### (३८) ऋष्टात्रिंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मुष्कवानिन्द्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः अस्मिन् नं इन्द्र पृत्सुतौ यशंस्विति शिमीविति क्रन्दंसि प्रावं सातये । यत्र गोषांता धृषितेषुं खादिषु विष्वक पतंन्ति दिद्यवों नृषाद्वे १ स नंः चुमन्तं सदेने व्यूर्णुहि गोत्र्यर्णसं रियमिन्द्र श्ववाय्येम् । स्यामं ते जयंतः शक्र मेदिनो यथां व्यमुश्मिस तद्वंसो कृधि २ यो नो दास आर्यों वा पुरुष्ट्रताऽदेव इन्द्र युधये चिकेतित । अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रव्यस्वयां व्यं तान् वनुयाम संगमे ३

यो दुभ्रेभिर्हन्यो यश्च भूरिभिर्यो ग्रभीकै वरिवोविन्नृषाह्ये। तं विखादे सिस्निम्द्य श्रुतं नरेमुर्वाञ्चिमिन्द्रमर्वसे करामहे ४ स्ववृजं हि त्वाम्हिमन्द्र शुश्रवीनानुदं वृषभ रध्रचोदेनम्। प्र मुंञ्चस्व परि कुत्सीदिहा गिहि किमु त्वावीन् मुष्कयीर्बुद्ध ग्रीसते ४

### (३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य काचीवती घोषा ऋषिका । ऋश्विनौ देवते । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती, (१४) चतुर्दश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी यो वां परिज्मा सुवृदेश्विना रथौ दोषामुषासो हव्यौ ह्विष्मता। शश्चत्तमासस्तम् वामिदं व्यं पितुर्न नाम सुहवं हवामहे १ चोदयंतं सूनृताः पिन्वंतं धिय उत् पुरंधीरीरयतं तदुंश्मसि । युशर्स भागं कृंगुतं नो ग्रश्विना सोमुं न चार्रं मुघर्वत्सु नस्कृतम् २ त्रमाजुरेश्चिद्भवथो युवं भगौ ऽ<u>नाशोश्चिदवि</u>तार<u>ीप</u>मस्य चित् । त्रुन्धस्ये चिन्नासत्या कृशस्ये चिद्युवामिदोहुर्भिषजो रुतस्ये चित् ३ युवं च्यवनि सनयं यथा रथं पुनर्युवनि चरथीय तत्त्रथुः । निष्ट्रौग्रचमूहथ्रद्भ्यस्प<u>रि</u> विश्वेत् ता वां सर्वनेषु प्रवाच्यां ४ पुराणा वां वीर्याई प्र ब्रवा जने ऽथौ हासथ्भिषजा मयोभ्वां। ता वां नु नव्याववसे करामहे ऽयं नौसत्या श्रद्धरिर्यथा दर्धत् ५ इयं वीमह्ने शृगुतं में ऋश्विना पुत्रायैव पितरा मह्यं शिचतम्। त्रुनी<u>पि</u>रज्ञी त्रुसजात्यामेतिः पुरा तस्यो त्रुभिशेस्<u>ते</u>रवे स्पृतम् ६ युवं रथेन विमुदाये शन्ध्युवं न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषेगाम् । \_ य्वं हर्वं विधम्त्या ग्रेंगच्छतं युवं सुषुतिं चक्रथुः पुरेंधये ७ \_ युवं विप्रस्य जरणामु<u>ेपेयुषः पुर्नः कलेरेकृणुतं</u> यु<u>व</u>द्वयेः । \_ युवं वन्देनमृश<u>्य</u>दादुदूपथुर्युवं <u>स</u>द्यो <u>वि</u>श्पलामेतेवे कृथः ५ \_ युवं ह<u>्र</u>ेभं वृष<u>णा</u> गुह्रौ <u>हि</u>तमुदैरयतं ममृवांसेमश्चिना । \_ युवमृबीसंमुत तुप्तमत्रेय ग्रोमंन्वन्तं चक्रथुः सुप्तर्वध्रये ६ \_ युवं <u>श्</u>वेतं पेदवेऽश्विनार्श्वं नुविभवांजैर्नवृती चे वाजिनेम् । -चर्कृत्यं ददथुर्द्राव्यत्संखं भगुं न नृभ्यो हर्व्यं मयोभुवंम् १० न तं राजानावदिते कुर्तश्चन नांही ग्रश्नोति दुरितं निकर्भयम्। यमेश्विना सुहवा रुद्रवर्तनी पुरोर्थं कृंगुथः पत्नची सह ११

ग्रा तेने यातं मनेसो जवीयसा रथं यं वामृभवंश्वक्रुरेश्विना । यस्य योगे दुहिता जायेते दिव उभे ग्रहेनी सुदिने विवस्वंतः १२ ता वृत्तियातं जयुषा वि पर्वतमपिन्वतं श्यवे धेनुमंश्विना । वृक्षस्य चिद्वर्तिकाम्नत्रास्यांद्युवं शचीभिर्ग्रास्तितामंमुञ्चतम् १३ एतं वां स्तोमंमश्विनावक्रमातिचाम् भृगेवो न रथम् । न्यंमृचाम् योषंगां न मर्थे नित्यं न सूनुं तनेयं दधानाः १४

## (४०) चत्वारिंशं सूक्तम् (१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य काज्ञीवती घोषा ऋषिका । ऋश्विनौ देवते । जगती छन्दः

रथं यान्तं कुहु को है वां नरा प्रति द्युमन्तं सुवितायं भूषति । प्रात्यावां विभवं विश्वविशे वस्तीर्वस्तोर्वहंमानं धिया शमि १ कुहं स्विद् दोषा कुह् वस्तौरश्चिना कुहाभिपित्वं करतः कुहौषतः। को वा शयुत्रा विधवैव देवरं मर्यं न योषा कृग्ते सुधस्थ स्रा २ प्रातर्जरेथे जरणेव कार्पया वस्तीर्वस्तोर्यजता गच्छथो गृहम्। कस्यं ध्वस्ना भवशः कस्यं वा नरा राजपुत्रेव सवनार्व गच्छथः ३ युवां मृगेवे वारणा मृंगुरायवौ दोषा वस्तीर्द्धविषा नि ह्वयामहे। \_ युवं होत्रीमृतुथा जुह्नेते नुरेषुं जनीय वहथः शुभस्पती ४ \_ युवां हु घोषा पर्यश्विना युती राज्ञ ऊचे दु<u>हि</u>ता पृच्छे वो नरा । \_ युवं कुवी ष्टुः पर्यश्वि<u>ना रथं</u> विशो न कुत्सौ ज<u>रि</u>तुर्नशायथः । \_ युवोर्हु मन्ना पर्यक्षि<u>ना</u> मध्<u>वा</u>सा भैरत निष्कृतं न योर्षेणा ६ युवं है भुज्युं युवमिश्चिना वर्श युवं शिञ्जारेमुशनामुपौरथुः। \_ युवो रर्गवा परि सुरूयमसिते युवोरहमवैसा सुम्रमा चेके ७ \_ युवं हे कृशं युवर्मश्चिना <u>श</u>युं युवं <u>वि</u>धन्तं <u>वि</u>धर्वामुरुष्यथः । \_ जिनेष्ट योषां पतर्यत् कनीनको वि चार्रुहन् वीरुधौ दंसना ग्रुनुं । ग्रास्मै रीयन्ते निवनेव सिन्धेवो ऽस्मा ग्रह्ने भवति तत् पंतित्वनम् ६ जीवं रुदित्त वि मैयन्ते ग्रध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधियुर्नरः । वामं पितृभ्यो य इदं समिरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे १०

न तस्यं विद्य तदु षु प्र वीचत् युवां ह् यद्युवत्याः चेति योनिषु।
प्रियोस्त्रियस्य वृष्भस्यं रेतिनौ गृहं गंमेमाश्चिना तदुंश्मसि ११
ग्रा वामगन् त्सुमृतिवांजिनीवसू न्यश्चिना हृत्सु कामां ग्रयंसत।
ग्रभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया ग्रंयंम्णो दुयां ग्रशीमहि १२
ता मन्दसाना मनुषो दुरोण ग्रा धत्तं रियं सहवीरं वचस्यवे।
कृतं तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पंथेष्ठामपं दुर्मृतिं हेतम् १३
क्वं स्विद्द केत्मास्वश्चिनां विच दुस्ता मादयेते शुभस्पती।
क र्डं नि येमे कत्मस्यं जग्मतुर्विप्रस्य वा यर्जमानस्य वा गृहम् १४

## (४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य घोषेयः सुहस्त्य ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । जगती छन्दः

समानमु त्यं पुरुहूतमुक्थ्यंर् रथं त्रिचक्रं सर्वना गर्निग्मतम् । परिज्मानं विद्ध्यं सुवृक्तिभिर्व्यं व्युष्टा उषसौ हवामहे १ प्रात्युंजं नासत्याधि तिष्ठथः प्रात्यावीणं मधुवाहेनं रथेम् । विशो येन गच्छंथो यज्वरीनिरा कीरेश्चिद्यज्ञं होतृेमन्तमश्चिना २ स्रध्वर्युं वा मधुपाणिं सुहस्त्यम्प्रिधं वा धृतदे<u>न्</u>तं दमूनसम् । विप्रस्य वा यत् सर्वनानि गच्छथो ऽत् स्रा यति मधुपेयंमश्चिना ३

# (४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कृष्ण त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन् भूषिन्निव प्र भेरा स्तोमेमस्मै। वाचा विप्रास्तरत् वाचेम्यों नि रोमय जिरतः सोम् इन्द्रम् १ दोहेन् गामुपं शिचा सर्खायं प्र बौधय जिरतर्जारमिन्द्रम्। कोशां न पूर्णं वस्नुना न्यृष्टमा च्यावय मघ्देयाय शूर्रम् २ किम्ङ्गं त्वी मघवन् भोजमोहः शिशीहि मो शिश्ययं त्वी शृणोमि। त्रप्रस्वती मम् धीरेस्तु शक्र वसुविदं भगेमिन्द्रा भेरा नः ३ त्वां जनां ममस्त्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्नयन्ते समीके। त्राया युजं कृणुते यो ह्विष्मान् नास्नुन्वता स्व्यं विष्टि शूर्रः ४

धनुं न स्पन्द्रं बेहुलं यो ग्रेस्मै तीवान् त्सोर्मां ग्रासुनोति प्रयेस्वान् । तस्मै शर्त्रून् त्सुतुकान् प्रातरह्नो नि स्वष्ट्रीन् युवति हन्ति वृत्रम् ४ यस्मिन् वयं दिधिमा शंसिमिन्द्रे यः शिश्रायं मुघवा कार्ममुस्मे । <u>श्राराच्चित् सन् भैयतामस्य शत्रुन्यस्मै द्युम्रा जन्य</u>ां नमन्ताम् ६ <u>श्रा</u>राच्छत्रुमपं बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्बेः पुरुहू<u>त</u> तेनं । ग्रुस्मे धेहि यवमदोर्मदिन्द्र कृधी धियं जिर्ह्ते वाजरताम् ७ प्र यमुन्तर्वृषस्वासो ग्रग्मेन् तीवाः सोमो बहुलान्तर्सस इन्द्रेम् । नाहं दामानं मुघवा नि यंसिन्न सुन्वते वहिति भूरि वामम् ५ उत प्रहामितिदीव्या जयाति कृतं यच्छ्वघ्नी विचिनोति काले। यो देवकामो न धना रुगद्धि समित् तं राया सृजिति स्वधावनि ६ गोभिष्टरेमामेतिं दुरेवां यवैन चुर्धं पुरुहूत विश्वीम्। व्यं राजिभिः प्रथमा धनीन्यस्माकेन वृजनेना जयेम १० बृहुस्पतिर्नुः परि पातु पुश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । इन्द्रंः पुरस्तद्ति मध्यतो नः सखा सिविभ्यो वरिवः कृणोतु ११ चतुर्थोऽनुवाकः । सू० ४३-६० ।

#### (४३) त्रिचत्वारिशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसः कृष्ण ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती, (१०-११) दशम्येकादश्योश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी अच्छा म् इन्द्रं मृतयः स्विविदः सधीचीविश्वां उश्वतीरंनूषत । परि ष्वजन्ते जनयो यथा पितं मर्यं न शुन्ध्युं मृघवानमूतये १ न घां त्विद्रगपं वेति मे मन्सत्वे इत् कामं पुरुहूत शिश्रय । राजेव दस्म नि ष्दोऽधि बहिष्यस्मिन् त्सु सोमेऽवृपानमस्तु ते २ विष्वृवृदिन्द्रो अमेतेष्ट्रत चुधः स इद्रायो मृघवा वस्व ईशते । तस्येदिमे प्रवृशे स्प्त सिन्धवो वयो वर्धान्त वृष्वभस्य शुष्पिर्णः ३ वयो न वृच्चं सुंपलाशमासद्न त्सोमांस इन्द्रं मृन्दिनश्चमूषदः । प्रेषामनीकं शर्वसा दिवेद्युतद्विदत् स्वर्श्मनेवे ज्योतिरायम् ४ कृतं न श्वघ्नी वि चिनोति देवने संवर्गं यन्मघवा सूर्यं जयत् । न तत् ते अन्यो अनुं वीर्यं शक्व पुराशो मेघवन् नोत नृतनः ४

विशंविशं मुघवा पर्यशायत जनानां धेनां अव्चाकंशहूषां। यस्याहं शुक्रः सर्वेषु रगयंति स तीवैः सोमैः सहते पृतन्यतः ६ ग्राणो न सिन्धुम्भि यत् समर्चरन् त्सोमास इन्द्रं कुल्या इंव हृदम्। वर्धन्ति विप्रा महो ग्रस्य सादेने यवं न वृष्टिर्द्विव्येन दानुंना ७ वृष्टा न क्रुद्धः पंतयद्रज्ञःस्वा यो ग्र्यपंतिरकृंगोदिमा ग्रपः। स सुन्वते मुघवां जीरदान्वे ऽविन्दज्जयोतिर्मनेवे हृविष्मंते ६ उज्जायतां परशुज्योतिषा सह भूया ग्रुतस्यं सुदुघां पुराणवत्। वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्श्णं शुक्रं शृशुचीत सत्पंतिः ६ गोभिष्टरेमामंतिं दुरेवां यवेन सुधं पुरुहूतं विश्वाम्। व्यं राजिभः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम १० बृह्स्पतिर्नः परि पातु पृश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः। इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सर्विभ्यो वरिवः कृगोतु ११

# (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कृष्ण ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-३, १०-११) प्रथमादितृचस्य दशम्येकादश्योर्ऋचोश्च त्रिष्टुप्, (४-६) चतुर्थ्यादितृचद्वयस्य च जगती छन्दसी

य्रा यात्विन्द्रः स्वपंतिर्मदाय यो धर्मणा तूतुजानस्तुविष्मान् ।

प्रत्व बाणो य्रति विश्वा सहस्यिपारेणं महता वृष्णयेन १

सुष्ठामा रथंः सुयमा हरी ते मिम्यच वजी नृपते गर्भस्तौ ।

शीभं राजन् त्सुपथा योद्ध्यवाङ् वर्धाम ते पुपुषो वृष्णयोनि २

एन्द्रवाहो नृपतिं वर्जबाहुमुग्रमुग्रासंस्तिविषासं एनम् ।

प्रत्वेचसं वृष्णं सत्यशृष्ममेर्मस्मत्रा संधमादौ वहन्तु ३

एवा पतिं द्रोणसाचं सचैतसमूर्जः स्कम्भं धरुण ग्रा वृषायसे ।

ग्रोजेः कृष्व सं गृंभाय त्वे ग्रप्यसो यथां केनिपानीमिनो वृधे ४

गर्मवृस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वािशष्टं भरमा योहि सोिमिनेः ।

त्वमीिशषे सास्मिन्ना संत्सि बहिष्यनाधृष्या तव पात्रीणि धर्मणा ४

पृथक् प्रायन् प्रथमा देवहूत्यो ऽकृरवत अवस्योनि दुष्टर्रा ।

न ये शेकुर्युज्ञियां नार्वमारुहंमी्मेंव ते न्यंविशन्त केर्पयः ६

एववापागर्परे सन्तु दूढ्यो ऽश्वा येषां दुर्युजं ग्रायुयुजे ।

इत्था ये प्रागुर्पे सिन्तं दावनं पुरूणि यत्रं व्युनांनि भोजेना ७
गिरींरंजान् रेजेमानां अधारयद् द्यौः क्रेन्ददन्तरिद्याणि कोपयत् ।
समीचीने धिषणे वि ष्कंभायति वृष्णः पीत्वा मदं उक्थानि शंसति इ
इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनांरुजासि मघवञ्छफारुजेः ।
अस्मिन् त्सु ते सर्वने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मघवन् बोध्याभगः ६
गोभिष्टरेमामंतिं दुरेवां यर्वेन् चुधं पुरुहूत विश्वाम् ।
व्यं राजंभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम १०
बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः ।
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सर्खिभ्यो वरिवः कृणोतु ११

(४५) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य भालन्दनो वत्सप्रिर्मृषिः । स्रिप्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

दिवस्परि प्रथमं जैज्ञे ऋग्निरस्मद् द्वितीयं परि जातवैदाः । तृतीर्यमुप्सु नृमगा ग्रजंस्त्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः १ \_ विद्या ते स्रग्ने त्रेधा त्रयार्गि विद्या ते धाम विभृता पुरुत्रा । विद्या ते नाम परमं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यत त्राजगन्थं २ समुद्रे त्वी नृमर्गा ऋप्स्वर्शन्तर्नृचर्चा ईधे दिवो ऋगू ऊर्धन् । तृतीये त्वा रजिस तस्थिवांसम्पाम्पस्थै महिषा ग्रवधन् ३ \_ ग्रक्रेन्ददग्निः स्तनयन्निव द्यौः चामा रेरिहद्वीरुर्धः समञ्जन् । सुद्यो जैज्ञानो वि हीमिद्धो ग्रख्यदा रोदेसी भानुनी भात्यन्तः ४ श्रीराम्<u>द</u>ारो <u>धरुर्णो रयीर्णां मेनीषार्</u>णां प्रार<u>्प</u>णः सोमेगोपाः । वर्सुः सूनुः सहसो ऋप्सु राजा वि भात्यग्रं उषसामिधानः ४ विश्वस्य केतुर्भूवनस्य गर्भ ग्रा रोदसी ग्रपृणाजायमानः । वीळं चिदर्रिमभिनत् परायञ्जना यद्ग्रिमयंजन्त पञ्च ६ उशिक् प्रविको ग्रेरितः स्मेधा मर्तेष्वग्निरमृतो नि धीयि। इयेर्ति धूममेर्षं भरिभ्रदुच्छ्क्रेर्ण शोचिषा द्यामिने जन् ७ दृशानो रुक्म उर्विया व्यद्यीद् दुर्मर्षुमायुः श्रिये रुचानः । त्रुग्निरमृतौ स्रभवद्वयौ<u>भि</u>यद<u>ैनं</u> द्यौ<u>र्</u>जनयंत् स्रेताः ५ यस्ते ऋद्य कृगविद्धद्रशोचे ऽपूपं देव घृतवन्तमग्ने।

प्रतं नेय प्रत्रं वस्यो ग्रच्छाऽभि सुम्नं देवर्भक्तं यविष्ठ ६ ग्रा तं भेज सौश्रवसेष्वंग्न उक्थर्डक्य ग्रा भेज शस्यमनि । प्रियः सूर्ये प्रियो ग्रग्ना भेवात्युजातेने भिनद्दुज्जनित्वैः १० त्वामंग्ने यर्जमाना ग्रनु द्यून् विश्वा वस्तुं दिधरे वार्याणि । त्वया सह द्रविणमिच्छमाना वृजं गोमन्तमुशिजो वि वेवुः ११ ग्रस्ताव्यग्निर्न्रां सुशेवो वेश्वान् ग्रृषिभिः सोमेगोपाः । ग्रुद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम् देवां धत्त रियम्स्मे सुवीरम् १२ ग्रथाष्टमोऽष्टकः प्रथमोऽध्यायः । व० १-३० ।

(४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य भालन्दनो वत्सप्रिर्मृषिः । ग्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र होतां जातो मुहान् नेभोविन्नृषद्वां सीदद्पामुपस्थे। दिधर्यो धायि स ते वर्यासि यन्ता वसूनि विधते तेनूपाः १ इमं विधन्तौ ऋपां सधस्थै पृशं न नृष्टं पुदैरन् गमन्। \_ <u>गुहा</u> चर्तन्तमुश<u>िजो नर्मोभिरिच्छन्तो</u> धी<u>रा</u> भृर्गवोऽविन्दन् २ इमं त्रितो भूर्यविन्ददिच्छन् वैभूवसो मूर्धन्यघ्नर्यायाः । \_ स शेवृंधो जात ग्रा हुर्म्येषु नाभिर्युवा भवति रोचनस्य ३ मुन्द्रं होतारमुशिजो नमीिंः प्रार्खं युज्ञं नेतारमध्वराणीम् । विशामेकृरवन्नरतिं पविकं हेव्यवाहं दर्धतो मानुषेषु ४ प्र भूर्जयन्तं मुहां विपोधां मूरा ऋमूरं पुरां दुर्मार्गम्। नर्यन्तो गर्भ वनां धियं धुहिरिश्मश्रुं नार्वाणं धर्नर्चम् ४ नि पुस्त्यांसु त्रितः स्त्रभूयन् परिवीतो योनौ सीददुन्तः । त्र्यतेः संगृभ्यो विशां दर्मना विधर्मगायन्त्रेरीयते नृन् ६ <u> ग्रु</u>स्याजरासो दुमामुरित्रा ग्रुर्चद्भमासो ग्रुग्नर्यः पावकाः । श्वितीचर्यः श्वात्रासौ भुरएयवौ वनुर्षदौ वायवो न सोमाः ७ प्र जिह्नयां भरते वेपों ऋग्निः प्र वृयुनांनि चेतंसा पृथिव्याः । तमायवेः श्चयेन्तं पाव्कं मुन्द्रं होतीरं दिधिरे यजिष्ठम् ५

द्यावा यम् ग्निं पृंथिवी जिनिष्टामापुस्त्वष्टा भृगेवो यं सहीभिः । ईळेन्यं प्रथमं मौत्रिक्षां देवास्तत चुर्मनेवे यजेत्रम् ६ यं त्वां देवा देधिरे हेव्यवाहं पुरुस्पृहो मानुषासो यजेत्रम् । स यामन्नग्ने स्तुवृते वयों धाः प्र देव्यन् युशसः सं हि पूर्वीः १०

### (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सप्तगुर्ऋषः । वैकुरठ इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

जगृभ्मा ते दर्ज्ञिणमिन्द्र हस्तं वसूयवी वसुपते वसूनाम्। विद्या हि त्वा गोपितिं शूर गोनिम्स्मभ्यं चित्रं वृषेणं रियं दीः १ स्वायुधं स्ववंसं सुनीथं चतुंःसमुद्रं धरुणं रयीगाम् । चर्कत्यं शंस्यं भूरिवारम्समभ्यं चित्रं वृषेगं रियं दोः २ स्ब्रह्मणि देववन्तं बृहन्तमुरुं गेभीरं पृथुबुध्नमिन्द्र । \_ श्रुतत्रमृषिमुग्रमेभिमातिषाहम्समभ्यं चित्रं वृषेगं रियं दोः ३ दुस्युहर्न पूर्भिदीमन्द्र सत्य-मुस्मभ्यं चित्रं वृषेगं रियं दाः ४ त्रश्वीवन्तं रिथर्नं <u>वी</u>रवन्तं सहस्त्रिर्णं <u>श</u>तिनुं वाजीमन्द्र । भद्रवतिं विप्रवीरं स्वर्षा-मुस्मभ्यं चित्रं वृषेगं रुयिं दीः ४ प्र सप्तर्गमृतधीतिं सुमेधां बृहस्पतिं मृतिरच्छां जिगाति । य ब्राङ्गिरसो नर्मसोपुसद्यो ऽस्मभ्यं चित्रं वृषेगं रियं दीः ६ वनीवानो मर्म दूतास इन्द्रं स्तोमश्चिरन्ति सुमृतीरियानाः । हिद्स्पृशो मनसा वच्यमीना ऋस्मभ्यं चित्रं वृषेगं रियं दीः ७ \_ यत् त्वा यामि दुद्धि तन्ने इन्द्र बृहन्तं चयुमसम् जनीनाम्। त्रभि तद् द्यावीपृथिवी गृंगीता-मुस्मभ्यं चित्रं वृषेगं रियं दोः **५** 

### (४८) ग्रष्टचत्वारिशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैकुगठ इन्द्र ऋषिः । वैकुगठ इन्द्रो देवता । (१-६, ५-६) प्रथमादितृचद्वयस्याष्ट्रमीनवम्योर्ऋचोश्च जगती, (७, १०-११) सप्तमीदशम्येकादशीनाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी

ग्रहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पितरहं धर्नानि सं जैयामि शर्श्वतः ।

मां हैवन्ते पितरं न जन्तवो ऽहं दाशुषे वि भैजामि भोजेनम् १ <u> ग्र</u>हिमन्<u>द्रो</u> रोधो व <u>चो</u> ग्रर्थर्वगस्त्रिताय गा ग्रजनयुमहेरिध । श्रवं दस्युभ्यः परि नृम्णमा देदे गोत्रा शिच्चन् दधीचे मतिरिश्वने २ मह्यं त्वष्टा वर्जमतत्त्वदायसं मियं देवासोऽवृजन्निप क्रतुंम् । ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन् कर्त्वेन च ३ <u> ग्रुहमेतं गुव्ययमश्चर्यं पृशं पुरीषिग</u>ं सायकेना हिरराययम् । पुरू सहस्रा नि शिशामि दाशुषे यन्मा सोमीस उक्थिनो ग्रमीन्दषुः ४ \_ स्रुहमिन्द्रो नु पर्रा जिग्य इद्धनुं न मृत्यवेऽर्व तस्थे कर्दा चन । सोमुमिन्मी सुन्वन्ती याचता वसु न में पूरवः सुरूये रिषाथन ५ <u> ऋ</u>हमे॒ताञ्छाश्वस<u>तो</u> द्वाद्वे<u>न्द्</u>रं ये वज्जं युधयेऽकृरावत । <u> श्राह्मयेमानाँ अव</u> हन्मेनाहनं दृळहा वद्वनेमस्युर्नम्स्विनेः ६ <u>त्रुभी</u>ईदमेक्मेको त्रस्मि निष्पाळभी द्वा किम् त्रयः करन्ति । खले न पुर्षान् प्रति हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रेवोऽनिन्द्राः ७ <u>अ</u>हं गुङ्गभ्यो अतिथिग्वमिष्केरमिषुं न वृत्रुत्रं <u>वि</u>त्तु धारयम् । यत् पैर्गयुघ्न उत वो करञ्जहे प्राहं मुहे वृत्रुहत्ये ग्रशंश्रवि ५ प्र मे नमी साप्य इषे भुजे भूद्गवामेषे स्वरूया कृंगुत द्विता। दिद्यं यदस्य समिथेषु मृंहयुमादिदेनुं शंस्यमुक्थ्यं करम् ६ प्र नेमेस्मिन् ददृशे सोमौ ऋन्तर्गोपा नेमेमाविरस्था कृंगोति । स तिग्मर्शृङ्गं वृष्भं युर्युत्सन् द्रुहस्तस्थौ बहुले बुद्धो ऋन्तः १० <u> ऋादित्यानां</u> वसूनां रुद्रियोणां देवो देवानां न मिना<u>मि</u> धामे । ते मा भुद्राय शर्वसे ततज्जुरपेराजितुमस्तृतिमषोळहम् ११

(४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैकुगठ इन्द्र ऋषिः । वैकुगठ इन्द्रो देवता । (१, ३-१०) प्रथमर्चस्तृतीयाद्यष्टानाञ्च जगती, (२, ११) द्वितीयैकादश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

श्रहं दो गृगते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्मं कृगवं मह्यं वर्धनम् । श्रहं भुंवं यजमानस्य चोदिताऽयंज्वनः सािच्च विश्वस्मिन् भरे १ मां धुरिन्द्रं नामं देवता दिवश्च ग्मश्चापां चे जन्तवः । श्रहं हरी वृषंगा विवृता रघू श्रहं वजं शर्वसे धृष्णवा देदे २ ग्रहमत्कं क्वये शिश्नथं हथैरहं क्त्समावमाभिरूतिभिः। म्रहं शुष्णस्य श्निथिता वर्धर्यमुं न यो रर म्रार्यं नाम दस्यवे ३ ग्रहं पितेव वेत्स्रॅभिष्टेये तुग्रं कुत्सीय स्मर्दिभं च रन्धयम्। ग्रहं भ्वं यजमानस्य राजनि प्र यद्धरे तुजिये न प्रियाधृषे ४ त्र्रहं रेन्धयुं मृर्गयं श्रुतर्<u>वेशे</u> यन्माजिहीत वृयुनी <u>च</u>नानुषक् । त्र्रहं वेशं नुम्रमायवैऽकरमुहं सव्याय पड्गृभिमरन्धयम् ४ <u> ऋ</u>हं स यो नर्ववास्त्वं बृहर्<u>द्रथं</u> सं वृत्रे<u>व</u> दासं वृत्रहार्रुजम् । यद्वर्धयेन्तं प्रथयेन्तमानुषग्दूरे पारे रजसो रोचनाकरम् ६ <u> ऋ</u>हं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रैतुशेभिर्वहमान् ऋोजसा । यन्मो सावो मनुषु ग्राही निर्णिज ऋधीक कृषे दासं कृत्व्यं हथैः ७ <u>अ</u>हं स<u>प्</u>रहा नहुं<u>षो</u> नहुंष्टरः प्राश्रावयं शर्वसा तुर्वशं यदुंम् । ग्रहं न्यर्न्यं सहसा सहस्करं नव वार्धतो नवतिं चे वत्तयम् ५ <u> ग्रुहं सप्त</u> स्रवतौ धारयं वृषो द्र<u>वि</u>त्वः पृथिव्यां सीरा ग्रिधी। <u> ऋहमर्गांसि</u> वि तिरामि सुक्रतुर्युधा वि<u>दं</u> मनेवे <u>गातुमिष्ट्ये</u> ६ <u> ऋ</u>हं तदांसु धारयं यदांसु न <u>देवश</u>्चन त्वष्टाधारयुदुर्शत् । स्पार्हं गवामूर्धःसु वृज्ञणास्वा मधोर्मधु श्वात्र्यं सोमेमाशिरेम् १० एवा देवाँ इन्द्रौ विव्ये नृन् प्र च्यौतेन मुघवा सत्यराधाः । विश्वेत् ता ते हरिवः शचीवो ऽभि तुरासः स्वयशो गृगन्ति ११

### (४०) पञ्चाशं सक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य वैकुग्ठ इन्द्र त्रृषिः । वैकुग्ठ इन्द्रो देवता । (१-२, ६-७) प्रथमाद्वितीययोर्ज्योः षष्ठीसप्तम्योश्च जगती, (३-४) तृतीयाचतुर्थ्योरिभसारिगी, (४) पञ्चम्याश्च त्रिष्ठुप् छन्दांसि प्र वो मृहे मन्देमानायान्धसो ऽर्चा विश्वानेराय विश्वाभुवे । इन्द्रेस्य यस्य सुमेखं सहो मिह श्रवो नृम्गं च रोदंसी सप्यंतः १ सो चिन्नु सरूया नर्यं इनः स्तुतश्चर्कृत्य इन्द्रो मार्वते नरे । विश्वास धूर्षु वाजकृत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वर्शम शूर मन्दसे २ के ते नर्र इन्द्र ये ते इषे ये ते सुम्नं सेधन्यर्भियंचान् । के ते वाजायासुर्याय हिन्विरे के श्रप्स स्वासूर्वरास पौंस्ये ३ भुवस्त्विमेन्द्र ब्रह्मेगा मृहान् भुवो विश्वेषु सर्वनेषु युज्ञियः ।

भुवो नृँश्चचौतो विश्वस्मिन् भरे ज्येष्ठश्च मन्त्री विश्वचर्षणे ४ अवा नु कं ज्यायीन् युज्ञवीनसो महीं त ग्रोमीत्रां कृष्टयी विदुः । ग्रसो नु कंमुजरो वर्धाश्च विश्वेदेता सर्वना तूतुमा कृषे ४ एता विश्वा सर्वना तूतुमा कृषे स्वयं सूनो सहसो यानि दिधिषे । वर्राय ते पात्रं धर्मणे तनी युज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोद्यंतं वर्चः ६ ये ते विप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वर्सूनां च वर्सुनश्च दावने । प्र ते सुम्नस्य मनसा पथा भुवन् मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धंसः ७

(४१) एकपञ्चाशं सूक्तम्
(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ३, ४, ७, ६)
प्रथमातृतीयापञ्चमीसप्तमीनवमीनामृचां देवाः, (२, ४, ६, ८)
द्वितीयाचतुर्थीषष्ठचष्टमीनाञ्च सौचीकोऽग्निर्मृषयः । (१, ३, ४, ७, ६)
प्रथमातृतीयापञ्चमीसप्तमीनवमीनामृचामग्निः, (२, ४, ६, ८)
द्वितीयाचतुर्थीषष्ठचष्टमीनाञ्च देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

मुहत् दुल्बं स्थिवरं तदस्ति द्येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः । विश्वा ग्रपश्यद्वहुधा ते ग्रमे जातेवेदस्तन्वो देव एकः १ को मा ददर्श कतुमः स देवो यो मै तुन्वौ बहुधा पुर्यपेश्यत्। क्वाहं मित्रावरुणा चियन्त्यमेर्विश्वाः समिधो देव्यानीः २ ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमग्ने ग्रप्स्वोषधीषु । तं त्वां यमो स्रचिकेञ्चित्रभानो दशान्तरुष्यादेतिरोचेमानम् ३ होत्रादुहं वरुण बिभ्यदायुं नेदेव मा युनजन्नत्रं देवाः । तस्य मे तुन्वौ बहुधा निर्विष्टा एतमर्थे न चिकेताहमुग्निः ४ एहि मनुर्देवयुर्वज्ञकामो ऽरंकृत्या तमिस चेष्यग्ने। सुगान् पथः कृंगुहि देव्यानान् वहं हुव्यानि स्मन्स्यमानः ४ तस्मद्भिया वरुण दूरमयं गौरो न चेप्रोरेविजे ज्यायाः ६ कुर्मस्त ग्रायुरजरं यदेग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः । न्यथा वहासि स्मनुस्यमानो भागं देवेभ्यौ हुविषेः स्जात ७ प्रयाजान् मे अनुयाजाँश्च केवेलानूर्जस्वन्तं हुविषौ दत्त भागम्। घृतं चापां पुरुषुं चौषधीनाम्ग्रेश्च दीर्घमायुरस्तु देवाः ५

तर्व प्रयाजा स्रेनुयाजाश्च केर्व<u>ल</u> ऊर्जस्वन्तो हुविर्षः सन्तु भागाः । तर्वाग्ने युज्ञो् ३ ऽयमस्तु सर्व्स्तुभ्यं नमन्तां प्रदि<u>श</u>श्चर्तस्तः ६

# (५२) द्विपञ्चाशं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य सौचीकोऽग्निर्मृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

विश्वें देवाः शास्तनं मा यथेह होतां वृतो मुनवै यद्विषद्यं । प्र में बूत भाग्धेयं यथां वो येनं पृथा हुव्यमा वो वहांनि १ अहं होता न्यंसीदं यजीयान् विश्वें देवा मुरुतों मा जुनन्ति । अहंरहरश्विनाध्वंयंवं वां बृह्मा समिद्धेवित साहंतिर्वाम् २ अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत् समुञ्जन्ति देवाः । अहंरहर्जायते मासिमास्यथां देवा देधिरे हव्यवाहंम् ३ मां देवा देधिरे हव्यवाहंमपेम्लुक्तं बहु कृच्छ्रा चर्रन्तम् । अप्रतिर्वह्मान् युज्ञं नंः कल्पयाति पर्श्वयामं त्रिवृतं सप्ततंन्तुम् ४ अप्र वो यद्ध्यमृतत्वं सुवीरं यथां वो देवा वरिवः कराणि । अप्र बाह्रोर्व्हमन्द्रंस्य धेयामथेमा विश्वाः पृतेना जयाति अत्र त्रीणि शता त्री सहस्रारयिष्ठां त्रिंशः वेवा नवं चासपर्यन् । अप्रीचीन् श्वतः वृहिरेस्मा अप्रदिद्धोतांरं न्यंसादयन्त ६

# (५३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-३, ६-११) प्रथमादितृचस्य षष्ठचादितृचद्वयस्य च देवाः, (४-४) चतुर्थीपञ्चम्योर्मृचोश्च सौवीकोऽग्निर्मृषयः । (१-३, ६-११) प्रथमादितृचस्य षष्ठचादितृचद्वयस्य चाग्निः, (४-४) चतुर्थीपञ्चम्योर्मृचोश्च देवा देवताः । (१-४, ६) प्रथमादिपञ्चर्चामष्टम्याश्च त्रिष्ठुप् (६-७, ६-११) षष्ठीसप्तम्योर्नवम्यादितृचस्य च जगती छन्दसी यमैच्छाम् मनसा सो् ३ ऽयमागां द्यज्ञस्य विद्वान् परुषश्चिक्तत्वान् । स नौ यद्वद् देवताता यजीयान् नि हि षत्सदन्तरः पूर्वी श्रस्मत् १ श्रर्राधि होतां निषदा यजीयान्भि प्रयांसि सुधितानि हि रूयत् । यजीमहे युज्ञियान् हन्तं देवाँ ईळां महा ईडचाँ श्राज्येन २ साध्वीमंकर्देववीतिं नो श्रद्य यज्ञस्यं जिह्नामंविदाम गृह्यांम् ।

स त्रायुरागति सुरभिर्वसनि भुद्रामकर्देवहूर्ति नो त्र्रद्य ३ तद्द्य वाचः प्रथमं मसीय येनासुराँ ऋभि देवा ऋसीम । ऊर्जाद उत येज्ञियासः पत्री जना ममे होत्रं जीषध्वम् ४ पञ्च जना मर्म होत्रं जुषन्तां गोर्जाता उत ये युज्ञियासः । पृथिवी नः पार्थिवात् पात्वंहसो उन्तरित्तं दिव्यात्पत्वस्मान् ४ \_ तन्तुं तुन्वन् रजसो भानुमन्वि<u>हि</u> ज्योतिष्मतः पृथो रेन्न धिया कृतान् । <u>अनुल्ब</u>णं वेयत् जोगुंवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् ६ <u> य्रुचा</u>नही नह्यत<u>नो</u>त सौम्या इष्कृंगुध्वं र<u>श</u>ना स्रोत पिंशत । <u> ऋष्टार्वन्धुरं वहताभितो रथं</u> येने देवासो ऋनेय<u>न्न</u>भि प्रियम् ७ <del>ग्रश्मेन्वती रीयते सं रंभध्<u>व</u>मुत्तिष्ठत</del> प्र तरता सखायः । स्रत्रां जहाम ये स्रस्त्रशेवाः <u>शिवान् व्यमुत्तरेमा</u>भि वार्जान् ५ त्वष्टी माया वेद्पसीम्पस्तेमो बिभ्रत् पात्री देव्पानीनि शंतेमा । शिशीते नूनं पेरशं स्वीयसं येने वृश्चादेतेशो ब्रह्मेगुस्पतिः ६ सतो नूनं केवयः सं शिशीत वाशीभिर्याभिरमृतीय तत्त्रीथ। विद्वांसेः पदा गुह्यानि कर्तन् येने देवासी ग्रमृतत्वमनिशुः १० गर्भे योषामद्धिर्वृत्समासन्यपीच्येन मनसोत जिह्नयो। स विश्वाहां सुमनां योग्या ऋभि सिषासनिर्वनते कार इजितिम् ११

(५४) चतुष्पञ्चाशं सूक्तम् (१-६) षट्टचस्यास्य सूक्तस्य वामदेव्यो बृहदुक्थ ऋृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

तां सु ते कीर्ति मेघवन् महित्वा यत् त्वां भीते रोदंसी ग्रह्णयेताम् । प्रावो देवाँ ग्रातिरो दासमोर्जः प्रजायै त्वस्यै यदिश्चि इन्द्र १ यदचरस्तन्वां वावृधानो बलानीन्द्र प्रब्रुवाणो जनेषु । मायेत् सा ते यानि युद्धान्याहर्नाद्य शत्रुं ननु पुरा विवित्से २ क उ नु ते महिमनेः समस्याऽस्मत् पूर्व त्रृष्ययोऽन्तेमापुः । यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वर्शः स्वायाः ३ चत्वारि ते ग्रसुर्याण् नामाऽद्याभ्यानि महिषस्य सन्ति । त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्माणि मघवञ्चकर्थ ४ त्वं विश्वां दिधषे केवेलानि यान्याविर्यां च गुहा वसूनि ।

काम्मिन्मे मघव्न् मा वि ति<u>रीस्त्वमोज्ञाता त्विमिन्द्रासि दा</u>ता ४ यो ग्रद<u>्धाज्ज्ञ्योतिषि ज्योतिर</u>न्तर्यो ग्रसृ<u>ज</u>न्मध<u>ुना</u> सं मधूनि । ग्रधे प्रियं शूषिमन्द्रीय मन्मे ब्रह्मकृती बृहदुक्थादवाचि ६

### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य वामदेव्यो बृहदुक्थ त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

दूरे तन्नाम गृह्यं पराचैर्यत्वा भीते ग्रह्मयेतां वयोधै। उदस्तभ्नाः पृ<u>थि</u>वीं द्या<u>म</u>भी<u>के</u> भ्रातुः पुत्रान् मेघवन् तित्विषा्गः १ मुहत् तन्नाम् गुह्यं पुरुस्पृग् येनं भूतं जनयो येनु भर्व्यम् । प्रतं जातं ज्योतिर्यदस्य प्रियं प्रियाः समीवशन्त पर्च २ त्र्या रोदंसी ऋपूर्णादोत मध्यं पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसंप्त । चतुंस्त्रिंशता पुरुधा वि चेष्टे सरूपेण ज्योतिषा विवेतेन ३ यदुंष ग्रौच्छीः प्रथमा विभानामजनयो येन पुष्टस्य पुष्टम् । यत् ते जामित्वमवेरं परेस्या महन्मेहृत्या ग्रम्स्रत्वमेकेम् ४ विधुं देद्राणं समेने बहूनां युवीनं सन्ते पिलतो जेगार। देवस्य पश्य कार्व्य महित्वा ऽद्या मुमार स ह्यः समीन ४ शाक्मना शाको ग्रेरुणः सुपुर्ण ग्रा यो मुहः शूरेः सनादनीळः । यच्चिकेते सत्यमित् तन्न मोघं वस् स्पार्हमुत जेतोत दाता ६ ऐभिर्ददे वृष्णया पौंस्यानि येभिरौ चेह्रत्रहत्याय वृजी। ये कर्मणः क्रियमणिस्य मुह्न त्रृतिकुर्ममुदजीयन्त देवाः ७ युजा कर्माणि जनर्यन् विश्वौजी ग्रशस्तिहा विश्वमीनास्त्राषाट्। पीत्वी सोमेस्य दिव ग्रा वृधानः शूरो निर्युधार्धमुद्दस्यून् ५

# (५६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य वामदेव्यो बृहदुक्थ त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-३, ७) प्रथमादितृचस्य सप्तम्या त्रृचश्च त्रिष्ठुप्, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य च जगती छन्दसी

इदं तु एकं पुर ऊं तु एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । संवेशने तुन्वर्श्वारुरेधि प्रियो देवानां पुरमे जनित्रे १ त्नूष्टे वाजिन् त्न्वं नर्यन्ती वामम्समभ्यं धातु शर्म तुभ्यंम् । ग्रह्णेतो मृहो धरणाय देवान् दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयाः २ वाज्यंसि वाजिनेना सुवेनीः सुवितः स्तोमं सुवितो दिवं गाः । सुवितो धर्म प्रथमानुं सत्या सुवितो देवान् त्सुवितोऽनु पत्मं ३ मृहिम्न एषां पितर्श्यनेशिरे देवा देवेष्वंदधुरिप क्रतुम् । समिवव्यचुरुत यान्यत्विषुरेषां तुनूषु नि विविशः पुनः ४ सहोभिर्विश्वं परि चक्रमू रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः । तुनूषु विश्वा भुवना नि येमिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा ग्रनुं ४ दिधां सूनवोऽसुरं स्वर्विदमास्थापयन्त तृतीयेन् कर्मणा । स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह ग्रावरेष्वदधुस्तन्तुमातंतम् ६ नावा न चोदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाण् विश्वां । स्वां प्रजां बृहदुंक्थो महित्वा ऽऽवरेष्वदधादा परेषु ७

### (५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य बन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुर्गोपायना ऋषयः । विश्वे देवा देवताः । गायत्री छन्दः

मा प्र गांम पृथो व्यं मा युज्ञादिन्द्र सोमिनः । मान्तः स्थुंनीं ग्ररातयः १ यो युज्ञस्य प्रसाधेनस्तन्तुंदेवेष्वातितः । तमाहृतं नशीमहि २ मनो न्वा हृवामहे नाराशंसेन सोमेन । पितृ्णां च मन्मिभः ३ ग्रा त एतु मनः पुनः क्रत्वे दर्ज्ञाय जीवसे । ज्योक च सूर्यं दृशे ४ पुनर्नः पितरो मनो दर्दातु दैव्यो जनः । जीवं वातं सचेमहि ५ व्यं सीम वृते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ६

#### (४८) ऋष्टपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य बन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुर्गोपायना ऋषयः । ऋगवर्तमानं मनो देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

यत् ते यमं वैवस्वतं मनो जगामं दूरकम् । तत् त ग्रा वर्तयामसीह चयाय जीवसे १

यत् ते दिवं यत् पृंधिवीं मनौ जगाम दूरकम् । तत् त स्रा वर्तयामसीह चयीय जीवसे २ यत् ते भूमिं चर्तुर्भृष्टिं मनौ जगामं दूरकम् । तत् त ग्रा वर्तयामसीह चर्याय जीवसे ३

यत् ते चर्तस्रः प्रदिशो मनौ जगामे दूरकम् । तत् त त्रा वर्तयामसीह चयीय जीवसे ४

यत् ते समुद्रमे<u>र्</u>णवं मनौ जगामे दूरकम् । तत् तु ग्रा वेर्तयामसीह चयोय जीवसे ४

यत् ते मरीचीः प्रवतो मनौ जगामं दूरकम् । तत्त ग्रा वर्तयामसीह चयाय जीवसे ६

यत् ते <u>त्र</u>्रपो यदोषे<u>धीर्मनौ जगामे दूर</u>कम् । तत्त त्र्रा वर्तयामसीह चयाय जीवसे ७

यत् ते सूर्यं यदुषसं मनो जगामे दूरकम् । तत्त ग्रा वर्तयामसीह चयीय जीवसे ८

यत् ते पर्वतान् बृहतो मनौ जगाम दूरकम् । तत्त ग्रा वर्तयामसीह चर्याय जीवसे ६

यत् ते विश्वमिदं जगुन्मनौ जगामे दूरकम् । तत्त ग्रा वेर्तयामसीह ज्ञयीय जीवसै १०

यत् ते पर्राः परावतो मनौ जगाम दूरकम् । तत्त ग्रा वर्तयामसीह चयाय जीवसै ११

यत् ते भूतं <u>च</u> भर्व्यं <u>च</u> मनौ <u>ज</u>गामं दूरकम् । त<u>त्त</u> ग्रा वर्तयामसीह चर्याय जीवसे १२

### (५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य बन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुर्गोपायना त्रृषयः । (१-३) प्रथमादितृचस्य निर्त्रृतिः, (४) चतुर्थ्या त्रृचो निर्त्रृतिः सोमश्च, (५-६) पञ्चमीषष्ठचोरसुनीतिः, (७) सप्तम्याः पृथिवीद्युरन्तरित्तसोमपूषपथ्यास्वस्तयः, (५-६, १०) त्रष्टमीनवम्योर्दशम्या उत्तरार्धस्य च द्यावापृथिव्यो, (१०) दशम्याः पूर्वार्धस्य चेन्द्रो देवताः । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चां त्रिष्टुप्, (५) त्रष्टम्याः पङ्किः,

(६) नवम्या महापङ्किः, (१०) दशम्याश्च पङ्कचुत्तरा छन्दांसि प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः स्थातरिव क्रतुंमता रथस्य । स्र<u>ध</u> च्यवान् उत् तेवीत्यर्थं परात्ररं सु निर्सृतिर्जिहीताम् १ सामुन् नु राये निधिमन्त्वचं कर्रामहे सु पुरुध श्रवांसि । ता नो विश्वीन जरिता मैमत्तु परात्रं सु निर्ऋतिर्जिहीताम् २ ग्रभी ष्वर्थः पौंस्यैर्भवेम् द्यौर्न भूमिं गिरयो नाज्ञान्। ता नो विश्वीन जरिता चिकेत परातुरं सु निर्ऋतिर्जिहीताम् ३ मो षु र्णः सोम मृत्यवे पर्रा दाः पश्येम् नु सूर्यमु झर्रन्तम्। द्यभिहिंतो जेरिमा सू नौ ऋस्तु परातुरं सु निर्ऋतिर्जिहीताम् ४ त्रस्नीते मनौ <u>त्र</u>स्मास् धारय जीवातेवे सु प्र तिरा नु त्रायुः । रारिन्ध नः सूर्यस्य संदृशि घृतेन त्वं तुन्वं वर्धयस्व ५ त्र्रस्नीते पुनेरस्मासु चज्जः पुनेः प्राणमिह नौ धेहि भोगेम् । ज्योक् पेश्येम् सूर्यमुच्चरन्तमन्मते मृळयां नः स्वस्ति ६ पुनेर्नो ग्रस् पृथिवी देदातु पुनुद्योर्देवी पुनेरन्तरिचम् । पुनेर्नुः सोमस्तन्वं ददात् पुनेः पूषा पृथ्यांई या स्वस्तिः ७ शं रोदंसी स्बन्धंवे युह्नी ऋृतस्यं मातरा । भरतामपु यद्रपो द्यौः पृथिवि चुमा रपो मो षु ते किं चुनार्ममत् ५ म्रवं हुके म्रवं त्रिका दिवर्श्वरन्ति भेषुजा। चुमा चेरिष्यवैकुकं भरतामपु यद्रपो द्यौः पृथिवि चुमा रपो मो षु ते किं चनामंमत् ६ सिमन्द्रेरय गामनुड्वाहुं य ग्राविहदुशीनरीरया ग्रनीः। भरतामपु यद्रपो द्यौः पृथिवि चुमा रपो मो षु ते किं चुनार्ममत् १०

# (६०) षष्टितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-५, ७-१२) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्यादितृचद्वयस्य च बन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुर्गोपायना ऋषयः, (६) षष्ठचाश्चेषां मातागस्त्यस्वसा ऋषिका । (१-४,६) प्रथमादिचतुर्ऋ्चां षष्ठचाश्चासमातिः, (४) पञ्चम्या इन्द्रः, (७-११) सप्तम्यादिपञ्चानां सुबन्धोर्जीवः, (१२) द्वादश्याश्च बन्ध्वादीनां हस्ता देवताः । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चां गायत्री, (६-७, १०-१२) षष्ठीसप्तम्योर्दशम्यादितृचस्य चानुष्टुप्, (५-६) ऋष्टमीनवम्योश्च पङ्किश्छन्दांसि ऋगं जर्न त्वेषसंदृशुं माहीनानामुपंस्तुतम् । ऋगंन्म बिभ्रतो नर्मः १ ऋसंमातिं नितोशनं त्वेषं निय्यानं रथम् । भुजेर्रथस्य सत्पंतिम् २ यो जर्नान् महिषाँ ईवाऽतित्स्थौ पवीरवान् । उतापंवीरवान् युधा ३

यस्येन्वाकुरुपं वृते रेवान् मंराय्येधंते । दिवीव पर्श्च कृष्टयः ४ इन्द्रं चत्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय । दिवीव सूर्यं दृशे ४ त्रुगस्त्यंस्य नद्धः सप्ती युनि रोहिता। पुर्णीन् न्यंक्रमीरभि विश्वान् राजन्नराधसः ६ त्र्ययं मातायं पिता ऽयं जीवातुराग<mark>े</mark>मत्। इदं तर्व प्रसर्पेगां सुर्बन्धवेहि निरिहि ७ \_ यथा युगं वेरत्रया नह्यन्ति <u>ध</u>रुणाय कम् । एवा दीधार ते मनौ जीवातेवे न मृत्यवे ऽथौ ग्रारिष्टतातये ५ एवा दोधार ते मनौ जीवातेवे न मृत्यवे ऽथौ ऋरिष्टतातये ६ \_ युमाद्दहं वैवस्वतात् सुबन्धोर्मन् ग्राभरम् । जीवातवे न मृत्यवे ऽथौ ग्ररिष्टतातये १० न्यर्गवातोऽवं वाति न्यंक् तपति सूर्यः । नीचीनमुघ्नचा दुहे न्यंग्भवतु ते रपः ११ <u>अ</u>यं में हस्तो भर्गवान्यं में भर्गवत्तरः । <u>अ</u>यं में विश्वभेषजो ऽयं शिवाभिमर्शनः १२

> पञ्चमोऽनुवाकः । सू० ६१-६८ ।

(६१) एकषष्टितमं सूक्तम्

(१-२७) सप्तविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य मानवो नाभानेदिष्ठ त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इदिमित्था रौर्द्रं गूर्तवेचा ब्रह्म क्रत्वा शच्यीमृन्तराजौ । क्राणा यदेस्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत् पुक्थे अहुन्ना सप्त होतॄन् १ स इद्दानाय दभ्याय वन्वश्चयवानः सूदैरिममीत वेदिम् । तूर्वयाणो गूर्तवेचस्तमः चोदो न रेतं इतर्ऊति सिञ्चत् २ मनो न येषु हर्वनेषु तिग्मं विपः शच्यां वनुथो द्रवन्ता । आ यः शर्याभिस्तुविनृम्णो अस्याऽश्रीणीतादिशं गर्भस्तौ ३ कृष्णा यद्गोष्वंष्ट्रणीषु सीदंद् दिवो नपाताश्चिना हुवे वाम् । वीतं में युज्ञमा गतं में अन्नं ववन्वांसा नेष्टमस्मृतधू ४

प्रथिष्ट यस्य वीरकर्ममिष्णदनुष्ठितं नु नर्यो अपौहत्। पुनस्तदा वृंहति यत् कनायां दुहितुरा ऋनुंभृतमनुर्वा ४ मुध्या यत् कर्त्वमभीवद्भीके कार्म कृरवाने पितरि युवृत्याम्। म्नानग्रेतौ जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ६ पिता यत् स्वां देहितरमधिष्कन् चमया रेतः संजग्मानो नि षिञ्चत्। स्वाध्योऽजनयुन् ब्रह्मं देवा वास्तोष्पतिं वृतुपां निरंतचन् ७ स ईं वृषा न फेर्नमस्यदाजौ स्मदा परैदर्प दुभ्रचैताः । सर्रत् पुदा न दिर्ज्ञिणा परावृङ् न ता नु मै पृश्वन्यौ जगृभ्रे ᠷ मुच्चू न विह्निः प्रजायां उपुब्दिरियं न नुग्न उपं सीदुदूर्धः । सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता जेज्ञे सहसा यवीयुत् ६ मु क् नायाः स्र्वयं नविग्वा ऋतं वदन्त ऋतयुक्तिमग्मन्। द्विबर्हसो य उप गोपमागुरदिच्णासो अच्युता दुद्चन् १० मुज्ञू कुनायाः सुरूयं नवीयो राधो न रेते ऋतमित् तुररायन्। शुचि यत् ते रेक्ण स्रायंजन्त सबुर्दुघायाः पर्य उस्त्रियायाः ११ पृश्वा यत् पृश्चा वियुता बुधन्तेति ब्रवीति वृक्तरी रर्गणः । वसौर्वसुत्वा कारवौऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्रविगम्प चु १२ तदिन्र्वस्य परिषद्वीनो ग्रग्मन् पुरू सदैन्तो नार्ष्दं बिभित्सन्। वि शुष्णस्य संग्रेथितमनुर्वा विदत् पुरुप्रजातस्य गुहा यत् १३ भर्गो हु नामोत यस्यं देवाः स्वर्श्ण ये त्रिषधस्थे निषेदुः । ग्रुग्निह् नामोत जातवेदाः श्रुधी नौ होतर्ज्ञृतस्य होताधुक १४ उत त्या मे रौद्रावर्चिमन्ता नासंत्याविन्द्र गूर्तये यर्जध्यै। म्नुष्वद्वक्तबेहिंषे ररोगा मुन्दू हितप्रयसा वि च यज्यू १४ श्रुयं स्तुतो राजा वन्दि वेधा श्रुपश्च विप्रस्तरित स्वसैतुः । स कचीवन्तं रेजयत् सो ऋग्निं नेमिं न चक्रमर्वतो रघुद्र १६ स द्विबन्ध्वैतरणो यष्ट्री सब्धुं धेनुमुस्व दुहध्यै। सं यन्मित्रावरुणा वृञ्ज उक्थैज्येष्ठेभिरर्युमणुं वरूथैः १७ तद्बेन्धः सूरिर्दिवि ते धियुंध्ना नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेनेन् । सा नो नाभिः परमास्य वो घाऽहं तत् पश्चा केतिथश्चिदास १८ इयं मे नाभिरिह में सुधस्थिमिमे में देवा ऋयमेरिम सर्वः । \_ द्विजा ग्रहं प्रथम्जा <u>ऋ</u>तस्येदं <u>धेन</u>ुरं<u>दुह</u>जार्यमाना १६

ग्रधीस् मुन्द्रो ग्रीरतिर्विभावा ऽवी स्यति द्विवर्तनिवीनेषाट् । ऊर्ध्वा यच्छ्रेणिर्न शिशर्दन् मृत्तू स्थिरं शैवृधं सूत माता २० त्र्रधा गाव<u>्</u> उपेमातिं कनाया त्र्रनुं श्चान्तस्य कस्यं चित् परेयुः । श्रुधि त्वं सुद्रविणो नुस्त्वं योळाश्वघ्नस्य वावृधे सूनृताभिः २१ \_ ग्र<u>ुध</u> त्वर्मिन्द्र <u>विद्ध</u>यर्रस्मान् मुहो <u>रा</u>ये नृपते वर्जबाहुः । रज्ञां च नो मुघोनः पाहि सूरीनेनेहसंस्ते हरिवो स्रभिष्टौ २२ <u> स्रध</u> यद्र<u>ाजाना</u> गविष्टौ सरेत् सरगयुः कारवे जरगयुः । विप्रः प्रेष्टुः स होषां बभूव परी च व चेंद्रत पेर्षदेनान् २३ त्रुधा न्वस्य जेन्यस्य पृष्टौ वृथा रेभेन्त ईमहे तद् न् । सररयुरस्य सूनुरश्चो विप्रश्चासि श्रवंसश्च सातौ २४ युवोर्यदे सुरूयायास्मे शर्धाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान् । स र्गृ<u>शा</u>नो <u>ऋद्रि</u>देववानिति सुबन्धुर्नर्मसा सूक्तैः । वर्धदुक्थैर्वचौभिरा हि नूनं व्यध्वैति पर्यस उसियायाः २६ त कुषु गौ मुहो येजत्रा भूत देवास कुतये सजोषाः। ये वाजाँ ग्रनियता वियन्तों ये स्था निचेतारो ग्रमूराः २७ द्वितीयोऽध्यायः

# (६२) द्विषष्टितमं सूक्तम्

। व० १-२४।

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मानवो नाभानेदिष्ठ ऋषिः । (१-६) प्रथमादिषड्चां विश्वे देवा ऋङ्गिरसो वा, (७) सप्तम्या विश्वे देवाः, (५-११) ऋष्टम्यादिचतसृगाञ्च सावर्गेर्दानस्तुतिर्देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्चां जगती, (५, ५, ६) पञ्चम्यष्टमीनवमीनामनुष्टुप्, (६-७) षष्ठीसप्तम्योः प्रगाथः (षष्ठचा बृहती, सप्तम्याः सतोबृहती), (१०) दशम्या गायत्री,

(११) एकादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

ये युज्ञेन दिर्चिणया समेक्ता इन्द्रेस्य स्वरूपममृत्त्वमीन्श। तेभ्यो भुद्रमिङ्गरसो वो ग्रस्तु प्रति गृभ्णीत मान्वं सुमेधसः १ य उदार्जन् पितरौ गोमयं वस्वृतेनाभिन्दन् परिवत्सरे वलम्। दीर्घायुत्वमिङ्गरसो वो ग्रस्तु प्रति गृभ्णीत मान्वं सुमेधसः २

[Rik Veda]

य ऋतेन् सूर्यमारौहयन् दिञ्यप्रथयन् पृथिवीं मातरं वि । सुप्रजास्त्वमंङ्गिरसो वो स्रस्तु प्रति गृभ्णीत मान्वं स्नेधसः ३ म्रयं नाभा वदति <u>व</u>ल्गु वौ गृहे देवपुत्रा ऋषयुस्तच्छृ्णोतन । सुब्रह्मरयमेङ्गिरसो वो ग्रस्तु प्रति गृभ्गीत मानुवं सुमेधसः ४ विरूपास इदृषेयस्त इद्गेभीरवेपसः । ते स्रङ्गिरसः सूनव्सते स्राग्नेः परि जज्ञिरे ४ ये ग्रग्नेः परि जिज्ञरे विरूपासो दिवस्परि । नवंग्वो नु दर्शग्वो ग्रङ्गिरस्तमः सची देवेषु मंहते ६ इन्द्रेंग युजा निः सृजन्त वाघतौ वुजं गोमन्तम् श्विनम् । सहस्रं मे दर्दतो ग्रष्टकरार्यर्ः श्रवौ देवेष्वंक्रत ७ प्र नूनं जीयताम्यं मनुस्तोक्मेव रोहतु। यः सहस्रं शतार्श्वं सद्यो दानाय मंहते ५ न तर्मश्नोति कश्चन दिव ईव सान्वारभंम्। साव्यर्यस्य दिन्णा वि सिन्ध्रीरव पप्रथे ६ उत दासा परिविषे स्मिद्दिष्टी गोपरीगसा। यदुस्तुर्वश्च मामहे १० सहस्रदा ग्रीमुणीर्मा रिषुन्मनुः सूर्येणास्य यतमानेतु दिन्नीणा। सावर्गेर्देवाः प्र तिरन्त्वायुर्यस्मन्नश्रनिता ग्रसनाम् वाजेम् ११

### (६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्य प्लातो गय त्रृषिः । (१-१४, १७) प्रथमादिचतुर्दशर्चां सप्तदश्याश्च विश्वे देवाः, (१४-१६) पञ्चदशीषोडश्योश्च पथ्यास्विस्तिर्देवताः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती, (१६) पञ्चदश्या त्रिष्टुब्जगती वा, (१६-१७) षोडशीसप्तदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि प्रावतो ये दिधिषन्त ग्राप्यं मनुप्रीतासो जिनमा विवस्वतः । य्यातेर्ये नेहुष्यस्य बहिषि देवा ग्रासिते ते ग्रिधि ब्रुवन्तु नः १ विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यिश्चयानि वः । ये स्थ जाता ग्रिदितेरुद्धस्परि ये पृथिव्यास्ते मे इह श्रुता हर्वम् २ येभ्यौ माता मधुमृत् पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः । उक्थश्चमान् वृषभ्रान् त्स्वप्रमस्तां ग्रादित्यां ग्रनु मदा स्वस्तये ३ नृचर्चसो ग्रुनिमषन्तो ग्रुहंशां बृहद्देवासो ग्रमृतत्वमानशः ।

ज्योतीरथा ग्रहिमाया ग्रनांगसो दिवो वर्ष्मार्गं वसते स्वस्तये ४ समाजो ये सुवृधी युज्ञमीययुरपरिह्नता दिधरे दिवि चर्यम्। ताँ ग्रा विवास नर्मसा सुवृक्तिभिर्मुहो ग्रादित्याँ ग्रदितिं स्वस्तयै ५ को वः स्तोमं राधित यं जुजौषथ विश्वे देवासो मनुषो यति ष्ठने। को वौऽध्वरं तुविजाता ग्ररं करद् यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तयं ६ येभ्यो होत्रा प्रथमामयिजे मनुः सिमद्धामिर्मनेसा सप्त होतृंभिः। त स्रोदित्या स्रभंयं शर्म यच्छत सुगा नेः कर्त सुपर्था स्वस्तये ७ य ईशिरे भुवनस्य प्रचैतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः । ते नेः कृतादकृतादेनेसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ५ भरेष्विन्द्रं सुहर्वं हवामहेंऽ<u>हो</u>मुर्चं सुकृ<u>तं</u> दैव्यं जर्नम् । म्राग्नीं मित्रं वर्षणं सातये भगं द्यावीपृथिवी मुरुतः स्वस्तये ६ सुत्रामणिपृथिवीं द्यामेनेहसं सुशर्माणुमदितिं सुप्रणीतिम् । <u>र्देवीं नार्व स्वरित्रामनीगसमस्त्रेवन्ती</u>मा रुहेमा स<u>्व</u>स्तर्ये १० विश्वे यजत्रा ग्रधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया ग्रभिहुतः। सत्ययां वो देवहूंत्या हुवेम शृग्वतो देवा ग्रवंसे स्वस्तये ११ त्र्रपामी<u>वा</u>मपु विश्वामनीहुतिमपारतिं दुर्विदत्रीमघायुतः । त्र्यारे देवा द्वेषी ग्रस्मद्ययोतनोरु गः शर्म यच्छता स्वस्तये १२ ग्ररिष्टुः स मर्तो विश्वं एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मगस्परि । यमादित्यासो नर्यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तर्ये १३ यं दैवासोऽवैथ वार्जसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धर्ने। प्रातुर्यावां गं रथीमन्द्र सानुसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये १४ स्वस्ति नेः पृथ्यास् धन्वसु स्वस्त्यश्प्स् वृजने स्वर्वति । स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन १५ स्वस्तिरिद्धि प्रपेथे श्रेष्टा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । सा नौ ग्रमा सो ग्रर्णे नि पति स्वावेशा भवतु देवगौपा १६ एवा प्लुतेः सूनुर्रवीवृधद्वो विश्वं ग्रादित्या ग्रदिते मनीषी। ईशानासो नरो स्रमेर्त्येनाऽस्तीवि जनौ दिव्यो गयेन १७

(६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम् (१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्य प्लातो गय ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

(१-११, १३-१४) प्रथमाद्येकादशर्चां त्रयोदश्यादितृचस्य च जगती, (१२, १६-१७) द्वादशीषोडशीसप्तदशीनाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी कथा देवानां कतुमस्य यामेनि सुमन्तु नामे शृग्वतां मेनामहे। को मृंळाति कतुमो नो मयस्करत् कतुम ऊती ऋध्या वंवर्तति १ क्रत्यन्ति क्रतेवो हत्स् धीतयो वेनेन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः। न मेर्डिता विद्यते ग्रन्य एभ्यो देवेषु मे ग्रधि कामा ग्रयंसत २ नरी वा शंसे पूष्णमगौह्यमुग्निं देवेद्धेमुभ्येर्चसे गिरा। सूर्यामासी चन्द्रमेसा युमं दिवि त्रितं वार्तमुषसेमुक्तुमुश्चिनी ३ कथा कविस्तुवीरवान् कर्यां गिरा बृहस्पतिर्वावृधते सुवृक्तिभिः। ग्रज एकपात् सुहवेभिर्माक्वेभिरहिः शृगोतु बुध्योई हवीमिनि ४ दर्चस्य वादिते जन्मीन ब्रुते राजीना मित्रावरुणा विवाससि । म्रतूर्तपन्थाः पुरुरथौ म्रर्यमा सप्तहौता विष्रूरिषेषु जन्मस् ४ ते नो ग्रर्वन्तो हवनुश्रुतो हवं विश्वे शृरवन्तु वाजिनौ मितर्रवः । सहस्रसा मेधसाताविव त्मना महो ये धनं समिथेषु जिभ्रिरे ६ प्र वौ वायुं रेथयुजं पुरेधिं स्तोमैः कृगुध्वं सुरूयाये पूषर्गम् । ते हि देवस्य सिवतुः सवीमिन क्रतुं सर्चन्ते सिचितः सर्चेतसः ७ त्रिः सप्त सस्त्रा नुद्यौ मुहीरपो वनुस्पतीन् पर्वताँ श्रुग्निमूतयै । कृशानुमस्तृन् तिष्यं सधस्थ ग्रा रुद्रं रुद्रेषुं रुद्रियं हवामहे ५ सरस्वती सरयुः सिन्ध्र्रूरूमिभिर्मुहो मुहीरवसा यन्तु वर्न्न्णीः। देवीरापौ मातरेः सूदियल्वौ घृतवृत् पयो मधुमन्नो ऋर्चत ६ उत माता बृहद्दिवा शृंगोतु नुस्त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः पिता वर्चः । त्रमुभुद्धा वाजो रथस्पतिर्भगौ ररावः शंसीः शशमानस्य पातु नः १० रगवः संदृष्टौ पितुमाँ ईव चयौ भुद्रा रुद्रागौ मुरुतामुपैस्तुतिः । गोभिः ष्याम युशसो जनेष्वा सदौ देवास इळीया सचेमहि ११ यां मे धियुं मर्रत इन्द्र देवा ग्रदैदात वरुग मित्र यूयम्। तां पीपयत् पर्यसेव धेनुं कुविदिरो स्रिध रथे वहाँथ १२ क्विदुङ्ग प्रति यथा चिदुस्य नेः सजात्यस्य मरुतो बुबोधथ। नाभा यत्रे प्रथमं संनसामहे तत्रे जामित्वमदितिर्दधातु नः १३

ते हि द्यार्वापृथिवी मातर्रा मुही देवी देवाञ्जन्मना युज्ञिये इतः ।

उभे बिभृत उभयं भरीमभिः पुरू रेतांसि पितृभिश्च सिञ्चतः १४

वि षा होत्रा विश्वेमश्नोति वार्यं बृहस्पतिर्रमितः पनीयसी। ग्रावा यत्रं मधुषुदुच्यते बृहदवीवशन्त मृतिभिर्मनीषिर्णः १४ एवा कविस्तुवीरवाँ ऋत्ज्ञा द्रविश्वस्युर्द्रविश्वसश्चकानः। उक्थेभिरत्रं मृतिभिश्च विप्रो ऽपीपयुद्गयो दिव्यानि जन्मे १६ एवा प्लतेः सूनुर्रवीवृधद्वो विश्वं ग्रादित्या ग्रदिते मनीषी। ईशानासो नरो ग्रमेत्यंनाऽस्ति जनो दिव्यो गयेन १७

### (६४) पञ्चषष्टितमं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य वासुक्रो वसुकर्ग ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती, (१४) पञ्चदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी <u>अ</u>ग्निरिन्द्रो वर्रुणो <u>मित्रो अर्य</u>ुमा वायुः पूषा सरस्वती <u>स</u>जोषसः । <u> श्रादित्या विष्णुर्मुरुतः</u> स्वर्बृहत् सोमौ रुद्रो श्रदितिर्ब्रह्मगस्पतिः १ इन्द्राग्नी वृत्रहत्येषु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वाई समौकसा। \_ <u> ऋन्तरिच</u>ं मह्या प्रुरोजेसा सोमी घृतुश्रीम<u>ेहि</u>माने<u>मी</u>रयेन् २ तेषां हि मुह्ना मेहुतामेनुर्वेशां स्तोमां इयेर्म्यृतुज्ञा स्रृतावृधीम् । ये ग्रप्सवर्मर्णवं चित्रराधसस्ते नौ रासन्तां मृहये सुमित्र्याः ३ स्वर्णरम्नतरिचाणि रोचना द्यावाभूमी पृथिवीं स्कम्भुरोजसा। पृज्ञा ईव महर्यन्तः स्रातयौ देवाः स्तवन्ते मनुषाय सूरर्यः ४ ययोर्धाम धर्मेगा रोचेते बृहद् ययोरुभे रोदेसी नार्धसी वृतौ ४ या गौर्वर्तुनिं पुर्येति निष्कृतं पयो दुहीना वृत्नीरवारतः । सा प्रब्रुवाणा वर्रणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्भविषा विवस्वते ६ दिवर्त्तसो ग्रमिजिह्ना त्रृंतावृधं त्रुतस्य योनिं विमृशन्तं ग्रासते । द्यां स्किभित्व्यरेप ग्रा चेकुरोजेसा युज्ञं जेनित्वी तुन्वीई नि मीमृजुः ७ पुरिचितां पितरां पूर्वजावरी ऋतस्य योनां चयतः समीकसा । द्यावीपृथिवी वर्रुणाय सर्वते घृतवत् पर्यो महिषाये पिन्वतः ५ पर्जन्यावातां वृषभा पुरीषिर्गेन्द्रवायु वरुंगो मित्रो स्र्यमा। देवाँ ग्रादित्याँ ग्रदितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासी ग्रप्स ये ६ त्वष्टरिं वायुम्भवो य ग्रोहित दैव्या होतरि। उषसं स्वस्तर्ये। बृहस्पतिं वृत्रखादं स्मेधसमिन्द्रियं सोमं धनसा उ ईमहे १०

बह्म गामश्रं जनयंन्त स्रोषंधीर्वन्स्पतीन् पृथिवीं पर्वताँ स्रुपः । सूर्यं दिवि ग्रेहयंन्तः सुदानंव स्रायां वृता विसृजन्तो स्रिध चिम ११ भुज्यमंहंसः पिपृथो निरिश्वना श्यावं पुत्रं विधिमृत्या स्रीजन्वतम् । कुम् द्युवं विमृदायोहथुर्युवं विष्णाप्वं विश्वेकायावं सृजथः १२ पावीरवी तन्यतुरेकंपाद्जो दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः । विश्वे देवासः शृणवृन् वचासि मे सरेस्वती सह धीभिः पुरेध्या १३ विश्वे देवाः सह धीभिः पुरेध्या मनोर्यजेत्रा स्रमृतां सृत्जाः । गृतिषाचौ स्रिभाचः स्वर्विदः स्वर्शिग्रो ब्रह्मं सूक्तं जुषेरत १४ देवान् विसेष्ठो स्रमृतान् ववन्दे ये विश्वा भुवेनाभि प्रतस्थुः । ते नौ रासन्तामुरुगायमुद्य यूयं पत्र स्वस्तिभः सदी नः १४

### (६६) षट्षष्टितमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य वासुक्रो वसुकर्ग ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती, (१४) पञ्चदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी देवान् हुवे बृहर्च्छ्रवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो ग्रध्वरस्य प्रचैतसः । ये वविधुः प्रतुरं विश्ववैदस इन्द्रेज्येष्ठासो ऋमृतां ऋतावृधेः १ इन्द्रप्रसूता वर्रगप्रशिष्टा ये सूर्यस्य ज्योतिषो भागमनिशः। मुरुद्गेणे वृजने मन्मे धीमहि माघीने युज्ञं जीनयन्त सूरयेः २ इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गर्यमादित्यैर्नो ग्रदितिः शर्म यच्छतु । रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मृळयाति नस्त्वष्टां नो ग्राभिः सुवितायं जिन्वत् ३ ग्रदितिर्घावीपृथिवी ऋतं मुहदिन्द्राविष्णू मुरुतः स्वर्बृहत्। देवाँ ग्रांदित्याँ ग्रवंसे हवामहे वसून रुद्रान् त्संवितारे सुदंसंसम् ४ सरेस्वान् धीभिर्वरुंगो धृतवेतः पूषा विष्णुर्महिमा वायुरश्विनी । बुह्मकृती ग्रमृता विश्ववैद्सः शर्म नो यंसन् त्रिवरूथमंहीसः ५ वृषां युज्ञो वृषंगः सन्तु युज्ञिया वृषंगो देवा वृषंगो हविष्कृतीः । वृषेगा द्यावीपृथिवी ऋतावरी वृषी पर्जन्यो वृषेगो वृषस्त्भीः ६ <u>अ</u>ग्रीषोमा वृष<u>्गा</u> वार्जसातये पुरुप्र<u>श</u>स्ता वृष<u>्गा</u> उपं ब्रुवे । यावीजिरे वृषेणो देवयुज्यया ता नुः शर्म त्रिवरूथं वि यसतः ७ धृतवृताः चित्रया यज्ञिष्कृतो बृहद्दिवा ग्रेध्वरार्णामभिश्रियः । \_ य्रुग्निहौतार ऋतुसापौ <u>ऋदुहो</u> ऽपो ऋस<u>िजन</u>नु वृत्रुतूर्यै ८

द्यावीपृथिवी जेनयन्नभि वृता ऽऽप् स्रोषंधीर्विनिनीनि युज्ञियी।
स्रान्तरिन्तं स्वर्ंरा पंप्रुरूतये वर्शं देवासंस्तन्वीर्श्वं नि मामृजुः ६
धतिरी दिव स्रुभवंः सुहस्ती वातापर्जन्या मेहिषस्यं तन्यतोः।
स्राप् स्रोषंधीः प्र तिरन्तु नो गिरो भगी रातिर्वाजिनी यन्तु मे हर्वम् १०
समुद्रः सिन्धू रजी स्रन्तरिन्तम्ज एकंपात् तनियुतुर्र्ण्वः।
स्राहिर्बुध्यः शृखवृद्धचीसि मे विश्वं देवासं उत सूरयो ममं ११
स्यामं वो मनेवो देववीतये प्रार्श्वं नो युज्ञं प्र र्णयत साधुया।
स्रादित्या रुद्रा वसंवः सुदौनव इमा ब्रह्मं शुस्यमौनानि जिन्वत १२
देव्या होतीरा प्रथमा पुरोहित स्रृतस्य पन्थामन्वेमि साधुया।
चेत्रस्य पितृ प्रतिवेशमीमहे विश्वान् देवाँ स्रुमृताँ स्रप्रयुक्तः १३
विसिष्ठासः पितृ बद्धाचेमक्रत देवाँ ईळीना स्रृष्विवत् स्वस्तये।
प्रीता ईव ज्ञातयः काम्मेत्याऽस्मे देवासोऽवं धूनुता वस्तुं १४
देवान् वसिष्ठो स्रुमृतीन् ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थः।
ते नौ रासन्तामुरुगायमृद्य यूयं पति स्वस्तिभः सदी नः १४

# (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसोऽयास्य ऋृषिः । बृहस्पतिर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इमां धियं सप्तशीष्णीं पिता नं ऋतप्रजातां बृह्तीमंविन्दत्।
तुरीयं स्विजनयद्धिश्वजन्यो ऽयास्यं उक्थिमिन्द्राय शंसेन् १
ऋतं शंसेन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो ग्रसुरस्य वीराः।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धामं प्रथमं मेनन्त २
हंसेरिव सर्खिभिर्वावंदिद्धरश्मन्मयानि नहेना व्यस्येन्।
बृह्स्पतिरभिकनिक्रदद्गा उत प्रास्तौदुच्चं विद्वाँ ग्रंगायत् ३
ऋवो द्वाभ्यां पर एकया गा गृहा तिष्ठनित्तीरनृतस्य सेतौ।
बृह्स्पतिस्तमंसि ज्योतिरिच्छन्नदुस्ता ग्राक्वि हि तिस्त्र ग्रावः ४
विभिद्या पुरं श्यथेमपाचीं निस्त्रीणि साकमुद्धेरकृन्तत्।
बृह्स्पतिरुषसं सूर्यं गामकं विवेद स्तनयंद्रिव द्यौः ५
इन्द्रो वलं रिज्ञतारं दुधानां करेणेव वि चंकर्ता रवेण।
स्वेदांञ्जिभिराशिरिम्च्छमानो ऽरीदयत् पुणिमा गा ग्रमुष्णात् ६

स ई सत्येभिः सिर्विभिः शचिद्धगींधीयसं वि धेनुसैरेदर्दः । ब्रह्मणस्पित्वृषिभिर्वृराहैर्घुमें स्वेदेभिर्द्रविणं व्यानट् ७ ते सत्येन् मनसा गोपितं गा ईयानासं इषणयन्त धीभिः । बृह्स्पितिर्मिथोग्रेवद्यपेभिरुदुस्त्रियां ग्रसृजत स्वयुग्भिः ६ तं वर्धयन्तो मृतिभिः शिवाभिः सिंहमिव नानदतं सधस्थे । बृह्स्पितं वृषणं शूरसातौ भरेभरे ग्रनुं मदेम जिष्णुम् ६ यदा वाजमसनिद्धश्वरूपमा द्यामरु त्वदुत्तराणि सद्यं । बृह्स्पितं वृषणं वृर्धयन्तो नाना सन्तो बिश्रतो ज्योतिरासा १० सत्यामाशिषं कृणुता वयोधे कीरिं चिद्धयवेथ स्वेभिरेवैः । पश्चा मृधो ग्रपं भवन्तु विश्वास्तद्रौदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ११ इन्द्रौ मृह्ना मृह्तो ग्रर्णुवस्य वि मूर्धानमभिनदर्बुदस्यं । ग्रह्मह्मिरिणात् सप्त सिन्धून् देवैद्यावापृथिवी प्रावतं नः १२

# (६८) म्रष्टषष्टितमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसोऽयास्य ऋृषिः । बृहस्पतिर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उद्पुतो न वयो रर्चमाणा वार्वदतो ऋभियेस्येव घोषाः ।

गिरिश्रजो नोर्मयो मदेन्तो बृह्स्पितम्भ्यर्श्का ग्रेनावन् १
सं गोभिराङ्गिरसो नर्चमाणो भगं इ्वेदेर्यमणं निनाय ।
जने मित्रो न दंपेती ग्रनिक्त बृहंस्पते वाजयाशूँरिवाजौ २
साध्वयां ग्रेतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्णा ग्रनवृद्यरूपाः ।
बृह्स्पितः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्मा ऊपे यर्वमिव स्थिविभ्यः ३
ग्रापुषायन् मधुन ऋतस्य योनिमविच्चपद्यकं उल्कामिव द्योः ।
बृह्स्पितिरुद्धरव्वश्मेनो गा भूम्यां उद्नेव वि त्वचं बिभेद ४
ग्रप ज्योतिषा तमो ऋन्तरिचादुदनः शीपोलिमव वार्तं ग्राजत् ।
बृह्स्पितरनुमृश्यां वलस्याऽभ्रमिव वात् ग्रा चेक्र ग्रा गाः ५
यदा वलस्य पीयेतो जसुं भेद बृह्स्पितरिक्रत्याणाम् ६
बृह्स्पितरमेत हि त्यद्यामां नामं स्वरीणां सदेने गुहा यत् ।
ग्रागडेवं भित्त्वा श्रीकृनस्य गर्भमुद्स्याः पर्वतस्य त्मनाजत् ७

ग्रश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदिन चियन्तेम् ।
निष्टजभार चम्सं न वृत्ताद् बृह्स्पतिर्विर्वेणी विकृत्ये ह
सोषामिवन्दत् स स्वर्ः सो ग्रुग्गिं सो ग्रुकेंण वि बेबाधे तमासि ।
बृह्स्पतिगींवेपुषो वृत्तस्य निर्मुजानं न पर्वणो जभार ६
हिमेवे पूर्णा मुंषिता वनीनि बृह्स्पतिनाकृपयद्धलो गाः ।
ग्रुनानुकृत्यमेपुनश्चेकार् यात् सूर्यामासां मिथ उच्चरीतः १०
ग्रिभ श्यावं न कृशिनेभिरश्चं नद्येत्रभिः पितरो द्यामिपंशन् ।
रात्र्यां तमो ग्रुद्धुज्योतिरहुन् बृह्स्पतिर्भिनदि विदद्गाः ११
इदमेकर्म् नमौ ग्रुभ्रियाय् यः पूर्वीरन्वानोनेवीति ।
बृह्स्पतिः स हि गोभिः सो ग्रुश्चेः स व्यिरेभिः स नृभिनीं वयौ धात् १२
षष्ठोऽनुवाकः
। सू० ६६-६४।

# (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वाध्यश्वः सुमित्र त्रृषिः । त्रप्रिर्देवता । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यूचोर्जगती, (३-१२) तृतीयादिदशानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी भुद्रा अग्नेर्वध्याश्वस्यं संदृशों वामी प्रणीतिः सुरणा उपैतयः। यदीं सुमित्रा विशो ग्रग्रं इन्धर्ते घृतेनाहुतो जरते दविद्युतत् १ घृतम्ग्रेर्वेध्रचश्वस्य वर्धनं घृतमर्ने घृतम्वस्य मेदेनम् । मृतेनाहुत उर्विया वि पेप्रथे सूर्य इव रोचते सर्पिरासुतिः २ \_ यत् ते मनुर्यदनीकं स<u>ुमित्रः समीधे स्रीग्</u>चे तद्दिदं नवीयः । स रेवच्छोंच स गिरों जुषस्व स वार्ज दर्षि स इह श्रवों धाः ३ यं त्वा पूर्वमीळितो वेध्यश्वः समीधे ग्रेमे स इदं जुषस्व। स नेः स्तिपा उत भैवा तनूपा दात्रं रैचस्व यदिदं ते ऋस्मे ४ भवां द्युम्री वाध्यश्चोत गोपा मा त्वां तारीदुभिमातिर्जनानाम् । शूरे इव धृष्णुश्चयवेनः सुमित्रः प्र नु वौचं वाध्ययश्वस्य नामे ४ समज्र्या पर्वत्याई वसूनि दासा वृत्रारयार्या जिगेथ । शूरं इव धृष्णुश्चचवेनो जननां त्वमग्ने पृतनायूँरभि ष्याः ६ दीर्घतन्तुर्बृहर्दुनायम् ग्निः सहस्रस्तरीः शतनीथ ऋभ्वी। द्यमान् द्यमत्सु नृभिर्मृज्यमानः सुमित्रेषुं दीदयो देव्यत्सुं ७

त्वं धेनुः सुदुर्घा जातवेदो ऽस्श्चतेव सम्ना संबुर्धुक् ।
त्वं नृभिर्दित्तिणाविद्धरग्ने सुमित्रेभिरिध्यसे देव्यद्धिः 
देवाश्चित् ते अमृता जातवेदो मिहमानं वाध्यश्च प्र वीचन् ।
यत् संपृच्छं मानुषीविंश आयुन् त्वं नृभिरजयुस्त्वावृधिभिः 
पितेवं पुत्रमेबिभरूपस्थे त्वामेग्ने वध्यश्चः संपूर्यन् ।
जुषाणो श्रस्य समिधं यविष्ठोत पूर्वा अवनोर्वाधितश्चित् १० शश्चदिग्निर्वध्यश्वस्य शत्रून् नृभिर्जिगाय सुतसौमविद्धः ।
समेनं चिददहश्चित्रभानो ऽव बाधेन्तमभिनद्वधित् ११
अयम्गिर्वध्यश्वस्य वृत्रहा सेनुकात् प्रेद्धो नमेसोपवाक्यः ।
स नो अजीमींरुत वा विजीमीन्भि तिष्ठ शर्धतो वाध्यश्च १२

### (७०) सप्ततितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वाध्यश्वः सुमित्र त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमिद्धो वाग्निः, (२) द्वितीयाया नराशंसः, (३) तृतीयाया इळः, (४) चतुर्थ्या बर्हिः, (४) पञ्चम्या देवीद्वारः, (६) षष्ठचा उषासानक्ता, (७) सप्तम्या दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, (८) त्रष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, (६) नवम्यास्त्वष्टा, (१०) दशम्या वनस्पतिः, (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इमां में अग्ने सिमिधं जुषस्वेळस्पदे प्रति हर्या घृताचीम् । वर्ष्मन् पृथिव्याः सुंदिन्त्वे अह्नामूर्ध्वो भव सुक्रतो देवयुज्या १ आ देवानामग्र्यावेह यातु नराशंसो विश्वरूपेभिरश्वैः । अन्तस्यं पृथा नर्मसा मियेधो देवेभ्यो देवत्मः सुषूदत् २ शश्चत्तममीळते दूत्याय ह्विष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम् । विश्वर्रश्वैः सुवृता रथेना ऽऽ देवान् विच्च नि षदेह होता ३ वि प्रथतां देवजुष्टं तिरश्चा दीर्घं द्राघ्मा सुरिभ भूत्वस्मे । अहेळता मनसा देव बर्हिरिन्द्रंज्येष्ठाँ उश्वतो यिच्च देवान् ४ दिवो वा सानुं स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मात्रया वि श्रयध्वम् । उश्वतीद्वारो महिना महद्धिदेवं रथं रथयुर्धारयध्वम् ४ देवी दिवो दुंहितरां सुशिल्पे उषासानक्तां सदतां नि योनौ । आ वां देवासं उशती उशन्ते उरो सीदन्तु सुभगे उपस्थे ६

कुध्वों ग्रावो बृहद्गिः सिमद्धः प्रिया धामान्यदितेरुपस्थै ।
पुरोहितावृत्विजा युज्ञे श्रुस्मिन् विदुष्टेरा द्रविणमा येजेथाम् ७
तिस्रो देवीर्ब्हिरिदं वरीय् श्रा सीदत चकृमा वेः स्योनम् ।
मनुष्वद्यज्ञं सुधिता ह्वींषीळा देवी घृतपदी जुषन्त ६
देवे त्वष्ट्र्यद्धे चारुत्वमानुडचदिङ्गिरसामर्भवः सचाभूः ।
स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन् येच्च द्रविणोदः सुरत्नः ६
वनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उप विच्च विद्वान् ।
स्वदाति देवः कृणविद्ववींष्यवेतां द्यावापृथिवी हवं मे १०
श्राग्ने वह वर्रणमिष्टये न इन्द्रं दिवो मुरुतो श्रुन्तरिचात् ।
सीदेन्तु बृहिर्विश्व ग्रा यजेन्नाः स्वाहा देवा ग्रुमृता मादयन्ताम् ११

#### (७१) एकसप्ततितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो बृहस्पतिर्ऋषः । ज्ञानं देवता । (१-५, १०-११) प्रथमाद्यष्टर्चां दशम्येकादश्योश्च त्रिष्टुप्, (६) नवम्याश्च जगती छन्दसी बृहंस्पते प्रथमं वाचो ऋग्रं यत् प्रैरंत नामुधेयुं दधानाः । यदेषां श्रेष्टुं यदे<u>रि</u>प्रमासीत् प्रेगा तदेषां निहितं गुहाविः १ सक्तुमिव् तितेउना पुनन्तो यत्र धीरा मनेसा वाचमक्रेत । त्र्यत्रा सर्वायः सर्व्यानि जानते भुद्रैषां लन्दमीर्निहिताधि वाचि २ युज्ञेने वाचः पद्वीयेमायुन् तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम् । तामाभृत्या व्यद्धः पुरुत्रा तां सप्त रेभा ग्रभि सं नेवन्ते ३ उत त्वः पश्यन् न देदर्श वाचेम्त त्वेः शृरवन् न शृंगोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तुन्वं रेवि सस्त्रे जायेव पत्यं उशती सुवासाः ४ उत त्वं सरूये स्थिरपीतमाहुनैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । म्राधेन्वा चरति माययेष वाचे श्रृश्रवाँ म्रीफुलामीपुष्पाम् ४ यस्तित्याजे सचिविदुं सर्वायुं न तस्ये वाच्यपि भागो ग्रस्ति । यदीं शृणोत्यलेकं शृणोति नहि प्रवेदं स्कृतस्य पन्थाम् ६ <u> युच्चरवन्तः कर्णवन्तः सर्वायो मनोजवेष्वसीमा बभूवः ।</u> त्र्याद्रघासं उपकुचासं उ त्वे हृदा ईवृ स्नात्वां उ त्वे ददृश्रे ७ हृदा तृष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्रीह्मणाः संयजन्ते सर्वायः । -स्रत्राहे त्वं वि जेहुर्वेद्या<u>भि</u>रोहेब्रह्मा<u>र्</u>णो वि चेरन्त्यु त्वे ५

इमे ये नार्वाङ्न प्रश्चरंन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । त एते वार्चमभिपद्यं पापयां सिरीस्तन्त्रं तन्वते ग्रप्रजज्ञयः ६ सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः । किल्बिष्स्पृत् पितुषणिह्यंषामरं हितो भवंति वार्जिनाय १० त्रम्चां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायतं त्वो गायति शक्वरीषु । ब्रह्मा त्वो वदंति जातिवद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ११ तृतीयोऽध्यायः

। व० १-२८।

### (७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तसय लौक्य ग्राङ्गिरसो वा बृहस्पतिर्श्मृषिर्दाज्ञायणी ग्रदि-तिर्वा त्रृषिका । देवा देवताः । ग्रनुष्टुप् छन्दः

देवानां नु वयं जाना प्र वौचाम विपन्ययो । उक्थेषु शस्यमनिषु यः पश्यादुत्तरे युगे १ ब्रह्मंगस्पतिरेता सं कर्मारं इवाधमत्। देवानां पूर्व्यं युगे ऽसंतः सर्दंजायत २ देवानां युगे प्र<u>थ</u>मे ऽसं<u>तः</u> सर्दजायत । तदाशा ग्रन्वंजायन्त तदुंतानपंदस्परि ३ भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव ग्राशा ग्रजायन्त । म्रदितेर्दचौ म्रजायत दचाद्वदितिः परि ४ त्र्यदि<u>तिर्ह्</u>यजीनष्टु द<u>च</u> या द<u>ुहि</u>ता तवे । तां देवा ग्रन्वंजायन्त भुद्रा ग्रमृतंबन्धवः ४ यद्दैवा ग्रदः सेलिले सुसंरब्धा ग्रतिष्ठत । म्रत्रां वो नृत्यंतामिव तीवो रेग्ररपायत ६ यदेवा यतेयो यथा भूवेनान्यपिन्वत । त्रुत्री समुद्र त्रा गूळहमा सूर्यमजभर्तन ७ <u>अष्टो पुत्रासो</u> अदि<u>ते</u>र्ये जातास्तन्वश्रेस्परि । देवाँ उपु प्रैत् सप्तभिः पर्रा मार्तागडमास्यत् ҕ सप्तिभः पुत्रेरदितिरुप प्रैत् पूर्व्यं युगम् । प्रजायै मृत्यवे त्वत् पुनर्मार्तागडमार्भरत् ६

# (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यो गौरिवीतिर्ऋषः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

जिनेष्ठा उग्रः सहसे तुरार्यं मुन्द्र ग्रोजिष्ठो बहुलाभिमानः । त्र्रव<u>र्धिन्नन्द्रं मुरुतेश्चिदत्र</u>ं माता य<u>द्</u>चीरं दुधनुद्धनिष्ठा १ द्रुहो निषेत्ता पृश्ननी चिदेवैः पुरू शंसैन वावृधुष्ट इन्द्रेम् । ऋष्वा ते पादा प्र यजिगास्यव<u>र्ध</u>न् वाजी उत ये <u>चि</u>दत्रे । त्वर्मिन्द्र सालावृकान् त्सहस्रमासन् देधिषे ग्रुश्विना वेवृत्याः ३ समुना तूर्णिरुपं यासि युज्ञमा नासंत्या सरूयायं विच । वसाव्यामिन्द्र धारयः सहस्रा ऽश्विनां श्रर ददतुर्मघानि ४ मन्दंमान त्रातादधि प्रजायै सर्विभिरिन्द्रं इषिरेभिरर्थम्। त्र<u>माभिर्हि माया उप दस्यमागान्मिहः प्र तुम्रा</u> त्रेवपुत् तमासि ४ सर्नामाना चिद्ध्वसयो न्यस्मा ग्रवहिन्नन्द्रे उषसो यथानेः । ऋष्वैरंगच्छः सर्विभिर्निकिमैः साकं प्रितिष्ठा हृद्यो जघन्थ ६ त्वं जीवन्थ नमुचिं मखस्युं दासं कृरावान ऋषिये विमीयम्। त्वं चेकर्थ मनेवे स्योनान् पृथो देवत्राञ्जसेव यानीन् ७ त्वमेतानि पप्रिषे वि नामेशान इन्द्र दिधषे गर्भस्तौ । त्रा<u>न</u>् त्वा देवाः शर्वसा मदन्त्युपरिबुध्नान् वृनिनेश्चकर्थ **५** चक्रं यदस्याप्स्वा निषंत्तमुतो तदस्मै मध्वर्र्यच्छद्यात्। पृथिव्यामितिषितुं यद्धः पयो गोष्वदेधा स्रोषंधीषु ६ \_ स्रश्वीदियायेति यद्वदुन्त्योजेसो जातमुत मेन्य एनम् । मुन्योरियाय हुम्येंषु तस्थौ यतः प्रजज्ञ इन्द्रौ स्रस्य वेद १० वर्यः स्पर्णा उपं सेद्रिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नार्धमानाः । त्रपं ध्वान्तमूर्णुहि पूर्घि चर्चुर्मुमुग्ध्यर्रस्मान् निधयेव बुद्धान् ११

(७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यो गौरिवीतिर्ऋषः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः वसूनां वा चर्कृष् इयं चन् धिया वा यु जैर्वा रोदेस्योः । अर्वन्तो वा ये रियमन्तः सातौ वनुं वा ये सुश्रुणं सुश्रुतो धः १ हवं एषामसुरो नचत् द्यां श्रेवस्यता मनसा निंसत् चाम् । चच्चाणा यत्रं सुवितायं देवा द्योनं वारेभिः कृणवेन्त स्वैः २ इयमेषाम्मृतानां गीः सर्वताता ये कृपणीन्त रत्नम् । धिर्यं च यृ चं च साधन्तस्ते नौ धान्तु वस्व्यर्शमसीमि ३ स्रा तत् तं इन्द्रायवंः पनन्ताऽभि य ऊर्वं गोर्मन्तं तितृत्सान् । सकृत्स्वंर्ं ये पुरुपुत्रां महीं सहस्त्रधारां बृहतीं दुदुं चन् ४ शचीव इन्द्रमवसे कृणुध्वमनीनतं दमयन्तं पृतन्यून् । स्र्भुचर्णं म्घवनं सुवृक्तिं भर्ता यो वज्रं नर्यं पुरुचः अ यहावानं पुरुतमं पुराषाळा वृत्रहेन्द्रो नामान्यप्राः । स्रचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान् यदीमुश्मिस कर्तवे कर्त् तत् ६

(७४) पञ्चसप्ततितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य प्रैयमेधः सिन्धुच्चिदृषिः । नद्यो देवताः । जगती छन्दः

प्र सु व त्रापो महिमानेमुत्तमं कारुवींचाति सदेने विवस्वतः।
प्र सप्तसंप्त त्रेधा हि चेक्रमुः प्र सृत्वरीणामिति सिन्धरोजेसा १
प्र तेऽरद्वरुं णो यातेवे पृथः सिन्धो यद्वाजाँ ग्रुभ्यद्रवस्त्वम्।
भूम्या ग्रधि प्रवता यासि सानुना यदेषामग्रं जगतामिरज्यसि २
दिवि स्वनो येतते भूम्योपर्यन्तं शुष्ममुदियर्ति भानुना ।
ग्रुभादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति वृष्भो न रोरुवत् ३
ग्रुभा त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरौ वाश्रा ग्रुष्मिन पर्यसेव धेनवः।
राजेव युध्वा नयसि त्वमित् सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनेन्नसि ४
इमं में गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्धि स्तोमं सचता परुष्णया।
ग्रुसिक्त्या मरुद्धधे वितस्तया ऽऽर्जीकीये शृणुद्धा सुषोमया ५
तृष्टामया प्रथमं यातेवे सजूः सुसत्वा रसया श्वेत्या त्या।
त्वं सिन्धो कुभया गोमृतीं कुर्मु मेहुत्वा सर्थं याभिरीयसे ६
ग्रुजीत्येनी रुशती महित्वा परि जयांसि भरते रजांसि।
ग्रुदंब्धा सिन्धुर्पसाम्पस्तमा ऽश्चा न चित्रा वर्पुषीव दर्शता ७

स्वश्वा सिन्धुः सुरथां सुवासां हि<u>र</u>गययी सुकृता वाजिनीवती। ऊर्णावती युव्तिः सीलमावत्युताधि वस्ते सुभगां मधुवृधेम् ५ सुखं रथं युयुजे सिन्ध्रिश्वनं तेन वाजं सनिषद्सिमन्नाजो। महान् ह्यस्य महिमा पेन्स्यते ऽदेब्धस्य स्वयंशसो विरप्शिनः ६

# 

त्र्या व त्राञ्जस ऊर्जा व्यृष्टिष्विन्द्रं मुरुतो रोदंसी ग्रनक्तन । उभे यथां नो ग्रहंनी सचाभुवा सदंः सदो वरिवस्यातं उद्भिदां १ तदु श्रेष्टुं सर्वनं सुनोतुनाऽत्यो न हस्तयतो ग्रद्धिः सोतरि । विदद्ध यर्थी स्रिभिति पौंस्य महो राये चित् तरुते यदर्वतः २ तदिद्धचस्य सर्वनं विवेरपो यथा पुरा मनेवे गातुमश्रेत्। गोत्र्यर्गिस त्वाष्ट्रे त्रश्वीनिर्णिजि प्रेमीध्वरेष्वेध्वराँ ग्रीशिश्रयः ३ त्रपं हत <u>र</u>चसौ भङ्गुरावतः स्कभायत् निर्त्<u>यृतिं</u> से<u>ध</u>तामेतिम् । त्र्या नौ र्यिं सर्ववीरं सुनोतन देवार्व्यं भरत श्लोकेमद्रयः ४ दिवश्चिदा वोऽमीवत्तरेभ्यो <u>वि</u>भ्वनी चि<u>दा</u>श्वीपस्तरेभ्यः । वायोश्चिदा सोमरभस्तरेभ्यो ऽग्नेश्चिदर्च पितुकृत्तरेभ्यः ५ भुरन्तुं नो <u>यशसः</u> सोत्वन्धं<u>सो</u> ग्रावांगो वाचा <u>दि</u>वितां <u>दि</u>वित्मंता । न<u>रो</u> यत्रं दुहुते काम्यं मध्वां<u>घोषय</u>न्तो <u>स्र</u>भितो मि<u>थ</u>स्तुरः ६ \_ दुहन्त्यूर्धरुपुसेचेनायु कं नरी हुव्या न मेर्जयन्त ऋासिभः ७ \_ एते नेरः स्वर्पसो स्रभूतन् य इन्द्रीय सुनुथ सोर्ममद्रयः । \_ वामंवामं वो दिव्याय धाम्ने वस्वस् वः पार्थिवाय सुन्वते ५

(७७) सप्तसप्तितमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः स्यूमरिश्मर्ग्नृषिः । मरुतो देवताः । (१-४, ६-८) प्रथमादिचतुर्ग्नृचां षष्ठचादितृचस्य च त्रिष्टुप्, (४) पञ्चम्याश्च जगती छन्दसी ग्रुभुपुषो न वाचा पुषा वसुं हुविष्मन्तो न युज्ञा विजानुषिः । सुमार्हतं न ब्रह्मार्णमृहंसे गुर्णमस्तोष्येषां न शाभसे १

श्रिये मर्यासा स्रुञ्जीरंकृरवत सुमार्हतं न पूर्वीरित चर्णः ।

दिवस्पुत्रास एता न येतिर स्रादित्यासस्ते स्रक्रा न वावृधः २

प्र ये दिवः पृथिव्या न ब्रहंगा त्मना रिरिच्चे स्रुभान्न सूर्यः ।

पार्जस्वन्तो न वीराः पंनस्यवी रिशादंसो न मर्या स्रुभिद्यंवः ३

युष्माकं बुभ्ने स्रुपां न यामिन विथुर्यति न मृही श्रृंथर्यति ।

विश्वप्सुर्यज्ञो स्र्वाग्यं सु वः प्रयस्वन्तो न स्त्राच स्रा गंत ४

यूयं धूर्षु प्रयुज्ञो न रिशमिष्ज्योतिष्मन्तो न भासा व्यृष्टिषु ।

श्येनासो न स्वयंशसो रिशादंसः प्रवासो न प्रसितासः परिप्रुषः ५

प्र यद्वहंध्वे मरुतः पराकाद् यूयं मृहः संवर्रणस्य वस्वः ।

विद्यानासो वसवो राध्यस्याऽऽराञ्चिद् द्वेषः सनुतर्युयोत ६

य उद्वि यज्ञे स्रध्वरेष्ठा मुरुद्धो न मानुषो ददशित् ।

रेवत् स वयो दधते सुवीरं स देवानामि गोपीथे स्रस्तु ७

ते हि युज्ञेषु युज्ञियास ऊमा स्रादित्येन नाम्ना शंभिवष्ठाः ।

ते नौऽवन्तु रथतूर्मनीषां मृहश्च यामन्नध्वरे चेकानाः ६

### (७८) ग्रष्टसप्ततितमं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः स्यूमरिश्मर्त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१, ३-४, ८) प्रथमातृतीयाचतुर्थ्यष्टमीनामृचां त्रिष्टुप्, (२, ४-७) द्वितीयायाः पञ्चम्यादितृचस्य च जगती छन्दसी

विप्रांसो न मन्मिभः स्वाध्यो देवाव्योई न युज्ञैः स्वप्नंसः ।
राजानो न चित्राः सुंसंदृशेः चितीनां न मर्या अरेपसेः १
अग्निर्म ये भ्राजंसा रुक्मवंचसो वार्तासो न स्वयुजंः सद्यर्कतयः ।
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुशर्माणो न सोमा अन्तं यते २
वार्तासो न ये धुनयो जिग्नबर्वो ऽग्रीनां न जिह्ना विरोक्तिणः ।
वर्मरावन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः ३
रथानां न येई राः सन्मियो जिगीवांसो न शूरा अभिद्यंवः ।
व्रेयवो न मर्या घृतपुषी ऽभिस्वर्तारी अर्कं न सुष्टभः ४
अश्वांसो न ये ज्येष्ठांस अग्रश्वां दिधिषवो न र्थ्यः सुदानंवः ।
आपो न निम्नैरुदभिर्जिग्नवो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सामिभः ४

ग्रावां गो न सूरयः सिन्धुंमातर ग्रादर्दिरासो ग्रद्रंयो न विश्वहां । शिशूला न क्रीळयः सुमातरो महाग्रामो न यामं नुत त्विषा ६ उषसां न केतवोऽध्वरिश्रयः शुभंयवो नाञ्जिभिव्यंश्वितन् । सिन्धं वो न य्ययो भ्राजंदृष्टयः परावतो न योजंनानि मिमरे ७ सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरतां नुस्मान् त्स्तोतृन् मेरुतो वावृधानाः । ग्रिधं स्तोत्रस्यं सुरूवस्यं गात सुनाद्धि वो रत्नुधेयां नि सन्ति ५

# (७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य सौचीको वैश्वानरो वाग्निर्वाजम्भरः सप्तिर्वा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

स्रपेश्यमस्य मह्तो मेहित्वममेर्त्यस्य मर्त्यांसु वि त् ।
नाना हनू विभृते सं भेरते स्रसिन्वती बप्सती भूर्यंतः १
गुहा शिरो निहित्मृधंगु स्रा स्रसिन्वन्नत्ति जिह्नया वनानि ।
स्रत्रांग्यस्मै पृड्भिः सं भेरन्त्युत्तानहंस्ता नम्साधि वि तु २
प्र मातुः प्रतरं गृह्यमिच्छन् कुंमारो न वीरुधः सर्पदुर्वीः ।
ससं न पुक्वमेविदच्छुचन्तं रिरिह्नांसं रिप उपस्थे स्रन्तः ३
तद्वांमृतं रीदसी प्र ब्रवीमि जायेमानो मातरा गर्भो स्रति ।
नाहं देवस्य मर्त्यक्षिकेताऽग्रिरङ्ग विचेताः स प्रचेताः ४
यो स्रस्मा स्रन्नं तृष्वाईदधात्याज्यैर्धृतैर्जुहोति पुष्यति ।
तस्मै सहस्रम् कि वि च के ऽग्ने विश्वतः प्रत्यङ्डंसि त्वम् ४
किं देवेषु त्यज् एनंश्चक्वर्थाऽग्ने पृच्छामि नु त्वामविद्वान् ।
स्रक्रीळन् क्रीळन् हिरस्तेवेऽदन् वि पर्वश्चिकर्त् गामिवासिः ६
विष्चो स्रश्चान् युयुजे वनेजा सृजीतिभी रशनाभिर्गृभीतान् ।
चन्नदे मित्रो वसुभिः सुजीतः समीन्धे पर्वभिर्वावृधानः ७

# (५०) ग्रशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य सौचीको वैश्वानरो वाग्निर्वाजम्भरः सप्तिर्वा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रुग्निः सप्ति वाजंभ्रं देदात्यग्निर्वीरं श्रुत्ये कर्मनिःष्ठाम् । श्रुग्नी रोदेसी वि चेरत् समुञ्जन्नग्निर्गी वीरकुं चिं पुरेधिम् १ स्र्याग्रेप्तं चोदयत् समत्स्व्याग्रिवृंत्राणि दयते पुरूणि २ स्राग्निर्दं चोदयत् समत्स्व्याग्रिवृंत्राणि दयते पुरूणि २ स्राग्निर्दं त्यं जरेतः कर्णमावाऽग्निर्द्धो निरेदहु अरूथम् । स्राग्निर्दां चर्म उरुष्यदुन्तर्ग्निर्मुमेधं प्रजयास्जत्सम् ३ स्राग्निर्दाद् द्रविणं वीरपेशा स्राग्निर्मुष्टं यः सहस्रां सनोति । स्राग्निर्दाव हुव्यमा ततानाऽग्नेधामानि विभृता पुरुत्रा ४ स्राग्निक्थेर्सृषयो वि ह्रयन्ते ऽग्निं नरो यामीन बाधितासीः । स्राग्निं वयो स्रन्तिरेचे पत्तेन्तो ऽग्निः सहस्रा परि याति गोनीम् ५ स्राग्निं वशे ईळते मानुष्टीर्या स्राग्निं मनुष्टो वहुष्टो वि जाताः । स्राग्निर्मान्धेर्वा पृथ्यामृतस्याऽग्नेर्गव्यूतिर्घृतं स्रा निषेत्ता ६ स्राग्ने ब्रह्मं स्र्याय्वेस्तत्चुरिग्नं महामेवोचामा सुवृक्तिम् । स्राग्ने प्रावं जित्तारं यिवष्ठा ऽग्ने मिह द्रविण्या येजस्व ७

# (८१) एकाशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य भौवनो विश्वकर्मा त्रृषिः । विश्वकर्मा देवता । (१, ३-७) प्रथमर्चस्तृतीयादिपञ्चानाञ्च त्रिष्टुप्, (२) द्वितीयायाश्च विराङ्रूपा त्रिष्टुप् छन्दसी

य इमा विश्वा भुवंनानि जुह्नदृषिहींता न्यसीदत् पिता नेः । स स्राशिषा द्रविणमिच्छमीनः प्रथमच्छदवंराँ स्रा विवेश १ किं स्विदासीदिधिष्ठानेमारम्भेणं कतमत् स्वित् कथासीत् । यतो भूमि जनयन् श्विकम् वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचेत्राः २ विश्वतिश्वतुरुत विश्वतीमुखो विश्वतीबाहुरुत विश्वतिस्पात् । सं बाहुभ्यां धर्मित सं पतित्रैद्यांवाभूमी जनयन् देव एकः ३ किं स्विद्वनं क उ स वृत्त स्रास्त यतो द्यावापृथिवी निष्टतृत्तुः । मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद् यद्ध्यतिष्टुद्भवनानि धारयेन् ४ या ते धार्मानि प्रमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा । शित्ता सर्विभ्यो ह्विषि स्वधावः स्वयं यंजस्व तृन्वं वृधानः ४ विश्वकर्मन् ह्विषां वावृधानः स्वयं यंजस्व पृथिवीमृत द्याम् । मृह्यन्त्वन्ये स्रभितो जनास इहास्माकं मृघवां सूरिरेस्तु ६ वाचस्पितं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे स्रद्या हैवेम ।

# स नो विश्वानि हर्वनानि जोषद् विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा ७

### (५२) द्रचशीतितमं सूक्तम् सक्तस्य भौवनो विश्वकर्मा त्राषिः । विश

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य भौवनो विश्वकर्मा ऋषिः । विश्वकर्मा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

चर्चुषः पिता मनेसा हि धीरौ घृतमेने ग्रजनुन्नम्नेमाने ।
यदेदन्ता ग्रदेवहन्त पूर्व ग्रादिह्यावापृथिवी ग्रेप्रथेताम् १
विश्वकर्मा विमेना ग्राद्विहाया धाता विधाता प्रमोत संदृक् ।
तेषिमिष्टानि समिषा मेदन्ति यत्री सप्तत्र्मृषीन् प्र एकेमाहः २
यो नेः पिता जेनिता यो विधाता धामोनि वेद भुवेनानि विश्वी ।
यो देवानो नाम्धा एकं एव तं संप्रश्नं भुवेना यन्त्यन्या ३
त ग्रायंजन्त द्रविणं समस्मा त्रृषयः पूर्वे जरितारो न भूना ।
ग्रसूर्ते सूर्ते रजीस निष्ते ये भूतानि समकृंगविद्यमानि ४
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरस्रेर्यदस्ति ।
कं स्विद्गर्भं प्रथमं देध ग्रापो यत्रे देवाः समपंश्यन्त विश्वे ४
तिमद्गर्भं प्रथमं देध ग्रापो यत्रे देवाः समपंश्यन्त विश्वे ।
ग्रजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वीनि भुवेनानि तस्थुः ६
न तं विदाथ य इमा जजानाऽन्यद्युष्माक्मन्तरं वभूव ।
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चाऽसुतृपं उक्थशासंश्चरन्त ७

### (५३) त्रयशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य तापसो मन्युर्मृषिः । मन्युर्देवता । (१) प्रथमचीं जगती, (२-७) द्वितीयादिषरणाञ्च त्रिष्ठुप् छन्दसी यस्तै मुन्योऽविधद्वज्ञ सायक सह ग्रोजीः पुष्यिति विश्वमानुषक् । साह्याम् दासमार्ये त्वया युजा सहिस्कृतेन सहिसा सहिस्वता १ मन्युरिन्द्री मृन्युरेवास देवो मृन्युर्होता वर्रुणो जातवेदाः । मृन्युं विश्व ईळते मानुष्वीर्याः पाहि नौ मन्यो तपसा स्रजोषाः २ ग्रुभीहि मन्यो त्वस्तवीयान् तपसा युजा वि जिह्न शर्त्रून् । ग्रुम्त्रृहा वृत्रहा देस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नीः ३ त्वं हि मन्यो ग्रुभिभृत्योजाः स्वयंभूभामौ ग्रुभिमातिषाहः ।

विश्वचेषिणः सहं<u>रिः सहावान</u>स्मास्वो<u>जः पृतेनासु धेहि ४</u> <u>ग्रभागः सन्नप् परेतो ग्रस्मि तव</u> क्रत्वां ति<u>व</u>षस्य प्रचेतः । तं त्वां मन्यो ग्रक्कतुर्जिहोळाहं स्वा तुनूर्बलदेयां मेहि ४ <u>ग्र</u>यं ते <u>ग्रस्म्युप</u> मेह्यवांङ प्रतीचीनः सहरे विश्वधायः । मन्यो वजिन्नभि मामा ववृत्स्व हर्नाव दस्यूँरुत बोध्यापेः ६ <u>ग्र</u>भि प्रेहि दित्त<u>िण्</u>तो भेवा मे ऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि । जुहोमि ते <u>धरुणं</u> मध्वो ग्रग्रमुभा उ<u>पां</u>शु प्रथमा पिबाव ७

### (५४) चतुरशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य तापसो मन्युर्मृषिः । मन्युर्देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्य त्रिष्टुप्, (४-७) चतुर्थ्यादिचतसृणाञ्च जगती छन्दसी त्वयां मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता मेरुत्वः । तिग्मेषेव स्रायुंधा संशिशांना स्रभि प्रयन्तु नरौ स्रिग्नर्भणः १ <u>अ</u>ग्निरिव मन्यो त्वि<u>षितः स</u>हस्व सेनानीनैः सहुरे हूत एिध । हुत्वाय शत्रून् वि भीजस्व वेदु स्रोजो मिमानो वि मृधी नुदस्व २ सहस्व मन्यो ऋभिमातिम्समे रुजन् मृग्गन् प्रमृग्गन् प्रेहि शत्रून्। उग्रं ते पाजी नुन्वा रुरुध्रे वृशी वर्श नयस एकज त्वम् ३ एको बहूनामेसि मन्यवीळितो विशंविशं युधये सं शिशाधि । म्रकृतर्क त्वयां युजा व्यं द्युमन्तं घोषं विज्यायं कृरामहे ४ <u>विजेषकृदिन्द्रं इवानवब्रवो</u>ई ऽस्माकं मन्यो स्र<u>धि</u>पा भेवेह । प्रियं ते नाम सहरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत स्राब्भूथ ४ त्र्याभूत्या सहुजा वेज सायक सही बिभर्ष्यभिभूत उत्तरम्। क्रत्वो नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ६ संसृष्टं धर्नम्भयं समाकृतम्समभ्यं दत्तां वर्रगश्च मृन्युः । भियं दर्धाना हर्दयेषु शत्रेवः पराजितासो स्रपु नि लेयन्ताम् ७ सप्तमोऽनुवाकः

। सू० ५५-६० ।

(५४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम् (१-४७) सप्तचत्वारिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य सावित्री सूर्या ऋषिका । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्यां सोमः, (६-१६) षष्ठचाद्येकादशानां सूर्याविवाहः, (१७) सप्तदश्या देवाः, (१८) स्रष्टादश्याः सोमर्कों, (१६) एकोनविंश्याश्चन्द्रमाः, (२०-२८) विंश्यादिनवानां नृणामाशीःप्राया विवाहमन्त्राः, (२६-३०) एकोनित्रंशीत्रिंश्योर्विवाहे वधूवासःस्पर्शनिन्दा, (३१) एकित्रंश्या दम्पत्योर्यच्मनाशनम्, (३२-४७) द्वात्रिंश्यादिषोडशानाञ्च सावित्री सूर्या देवताः । (१-१३, १४-१७, २२, २४, २८-३३, ३४, ३८-४२, ४४-४७) प्रथमादित्रयोदशर्चां पञ्चदश्यादितृचस्य द्वाविंशीपञ्चविंश्योरष्टाविंश्यादितृचद्वयस्य पञ्चित्रंश्या स्रष्टात्रिंश्यादिपञ्चानां पञ्चचत्वारिंश्यादितृचस्य चानुष्टुप्, (१४, १६-२१, २३-२४, २६, ३६-३७, ४४) चतुर्दश्या एकोनविंश्यादितृचस्य त्रयोविंशीचतुर्विंश्योः षड्वंश्याः षट्त्रंशीसप्तत्रिंशीचतुश्चत्वारिंशीनाञ्च त्रिष्टुप्, (१८, २७, ४३) स्रष्टादशीसप्तविंशीत्रिचत्वारिंशीनां जगती, (३४) चतुस्त्रंश्याश्च उरोबृहती छन्दांसि

सत्येनोत्तंभिता भूमिः सूर्येगोत्तंभिता द्यौः। त्रमतेनंदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो त्र्रिधि श्रितः १ सोमैनादित्या बुलिनः सोमैन पृथिवी मही। त्रयो नर्ज्ञतांगामेषाम्पस्थे सोम त्राहितः २ सोमं मन्यते पपिवान् यत् संपिंषन्त्योषिधम् । सोमुं यं ब्रह्मार्गी विदुर्न तस्यीश्नाति कश्चन ३ त्राच्छद्विधानैग्पितो बाहतैः सोम रिचतः। ग्राव्णामिच्छ्रयवन् तिष्ठसि न ते ग्रश्नाति पार्थिवः ४ यत् त्वां देव प्रपिबन्ति तत् ग्रा प्यायसे पुनेः । वायः सोमस्य रिचता समीनां मास त्राकृतिः ४ रैभ्यांसीदनुदेयीं नारा<u>शं</u>सी न्योर्चनी । सूर्याया भद्रमिद्वासो गार्थयैति परिष्कृतम् ६ चित्तिरा उपबर्हेंगं चर्चुरा ग्रभ्यञ्जनम्। द्यौर्भृमिः कोशं त्रासीद् यदयति सूर्या पतिम् ७ स्तोमां स्रासन् प्रतिधर्यः कुरीरं छन्दं स्रोपुशः । सूर्यायां ऋश्विनां वरा ऽग्निरोसीत् पुरोगवः ५ <u>.</u> सोमौ वधूयुरेभवदुश्विनस्तामुभा वृरा । सूर्यां यत् पत्ये शंसन्तीं मनसा सिवतादेदात् ६ मनौ ग्रस्<u>या</u> ग्रनं ग्रास<u>ी</u>द् द्यौरांसीदुत च्छ्दिः ।

शक्रावेनुड्वाहोवास्तां यदयोत् सूर्या गृहम् १० त्र्युवसामाभ्याम्भिहि<u>तौ</u> गावौ ते साम्नावितः । श्रोत्रं ते चुक्रे ग्रास्तां दिवि पन्थश्चिराचरः ११ शुची ते चुक्रे यात्या व्यानो स्र<u>च</u> स्राहेतः । ग्रनौ मनुस्मयं सूर्या ऽऽरौहत् प्रयती पतिम् १२ सूर्याया वहुतुः प्रागति सिवता यमुवासृजत्। \_ श्रुघास् हन्यन्ते गावो ऽर्जुन्योः पर्युह्यते १३ यदेश्विना पृच्छमीनावयति त्रिचक्रेर्ण वहुतुं सूर्यायीः । विश्वे देवा अनु तद्वीमजानन् पुत्रः पितरीववृशीत पूषा १४ यदयतिं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुपे। क्वैकं चुक्रं वामासीत् क्व देष्ट्रायं तस्थथः १५ द्वे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्मार्ग त्रृतुथा विदुः। त्र्रथेकं <u>च</u>क्रं य<u>दुहा</u> तद<u>्धातय</u> इद्विदः १६ सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वर्रुणाय च। ये भूतस्य प्रचैतस इदं तेभ्यौ ऽकरं नर्मः १७ पूर्वापुरं चेरतो माययेतौ शिशू क्रीळेन्तौ परि यातो अध्वरम्। \_ विश्वान्यन्यो भूवना<u>भि</u>चष्टं ऋतूँरन्यो <u>वि</u>दर्धजायते पुनः १८ नवीनवो भवति जार्यमानो ऽह्नां केतुरुषसमित्यग्रम्। भागं देवेभ्यो वि देधात्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरते दीर्घमार्युः १६ सुक्रिंशकं शेल्मलिं विश्वरूपुं हिरेगयवर्णं सुवृतं सुचुक्रम्। न्या रोहें सूर्ये <u>अ</u>मृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहुतुं कृंगुष्व २० उदीर्ष्वातः पतिवती होईषा विश्वावसुं नर्मसा गीर्भिरीळे। ग्रन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि २१ उदीर्ष्वातौ विश्वावसो नर्मसेळामहे त्वा । <u>अ</u>न्यामिच्छ प्र<u>फ</u>र्व्यं सं जायां पत्यां सृज २२ त्रुनृत्वरा त्रुजर्वः सन्तु पन्था येभिः सर्वायो यन्ति नो वरेयम् । समर्यमा सं भगों नो निनीयात् सं जस्यत्यं सुयममस्तु देवाः २३ प्रत्वी मुञ्जामि वर्रुणस्य पाशाद् येन त्वाबिधात् सविता सुशेवीः । त्रमृतस्य योनौ सुकृतस्य लोके ऽरिष्टां त्वा सह पत्यी दधामि २४ प्रेतो मुञ्<u>ञामि</u> नामुतेः सुबद्धामुमुतस्करम् ।

यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासिति २५ पूषा त्वेतो नेयतु हस्तगृह्याऽश्विनौ त्वा प्र वहतां रथेन । \_ गृहान् गच्छ गृहप<u>्त</u>ंती यथासौ वृशिनी त्वं <u>वि</u>द<u>थ</u>मा वदासि २६ \_ इह प्रियं प्रजया ते समृध्यताम् स्मिन् गृहे गार्हंपत्याय जागृहि । \_ एना पत्यो तुन्वं१ सं सृ<u>ंज</u>स्वाऽधा जिन्नी <u>विदथ</u>मा वंदाथः २७ \_ <u>नीललोहि</u>तं भेवति कृत्या<u>स</u>क्तिर्व्यज्यते । एधन्ते ग्रस्या ज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते २८ पर्रा देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भंजा वस् । कृत्यैषा पद्वर्ती भूल्या जाया विशते पतिम् २६ न् त्र्यश्रीरा तुनूर्भवति रुशती पापयामुया । पतिर्यद्वध्वोई वासंसा स्वमङ्गमिधित्संते ३० ये वृध्वेश्चन्द्रं वेहुतुं यद्मा यन्ति जनादन्।। प्नस्तान् युज्ञियां देवा नयन्तु यतु स्रागताः ३१ मा विंदन् परिपुन्थिनो य त्र्रासीदंन्ति दंपंती। स्गेभिर्द्गमतीतामपं द्रान्त्वरातयः ३२ सुमुङ्गलीरियं वधूरिमां समेतु पश्यंत । सोभाग्यमस्यै दुत्त्वायाऽथास्तं वि परेतन ३३ तृष्टमेतत् कर्टकमेतदेपाष्ठवंद्विषव्नैतदत्तवे । -सूर्यां यो बुद्धा <u>वि</u>द्यात् स इद्वार्ध्र्यमर्हति ३४ \_ स्राशर्सनं विशर्सनुमर्थौ स्रधिविकर्तनम् । सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शन्धति ३५ गृभ्णामि ते सौभगुत्वायु हस्तुं मया पत्यी जरदेष्टिर्यथासीः । -भगो स्रर्यमा संविता पुरेधिर्मह्यं त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः ३६ तां पूषञ्छिवतेमामेरेयस्व यस्यां बीजे मनुष्याई वर्पन्ति । या ने ऊरू उंशती विश्रयति यस्यमिशन्तः प्रहरीम शेपेम् ३७ तुभ्यमग्रे पर्यवहन् त्सूर्यां वहतुनी सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा स्रीग्ने प्रजयां सह ३८ पुनः पत्नीमुग्निरदादायुषा सह वर्चसा । दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीविति शरदेः शतम् ३६ सोर्मः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ४० \_ सोमौ ददद्गन्धर्वाये गन्धर्वो देदद्ग्रये। रियं चे पुत्राँश्चीदाद्गिर्मह्यमथौ इमाम् ४१ इहैव स्तंं मा वि यौष्टुं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्। \_ क्रीळन्तौ पुत्रैर्नप्तिभार्तिदमा<u>नौ</u> स्वे गृहे ४२ त्र्या नेः प्रजां जैनयतु प्रजापेतिराजरसाय समेनक्त्वर्यमा । त्रपुर्निङ्गलीः पतिलोकमा वि<u>श</u> शं नौ भव <u>द्विपदे</u> शं चतुष्पदे ४३ त्र्रघौरचत्तुरपंतिघ्नचेधि <u>शिवा पशु</u>भ्यः सुमर्नाः सुवर्चाः । <u>वीरसूर्देवकोमा स्यो</u>ना शं नौ भव <u>द्वि</u>पर्दे शं चतुष्पदे ४४ इमां त्वर्मिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृशु । दशस्यां पुत्राना धेहि पर्तिमेकादृशं कृधि ४५ सुमाज्ञी श्वरीरे भव सुमाज्ञी श्वञ्नवां भेव । ननन्दिर सुमाज्ञी भव सुमाज्ञी ऋधि देवृष् ४६ सम्जन्त विश्वे देवाः समापो हद्यानि नौ। सं मित्रिश्चा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ४७ चतुर्थोऽध्यायः । व० १-३१।

#### (५६) षडशीतितमं सूक्तम्

(१-२३) त्रयोविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य (१, ५, ११-१२, १४, १६-२२) प्रथमाष्टम्येकादशीद्वादशीचतुर्दशीनामृचामेकोनविंश्यादिचतसृणाञ्चेन्द्र ऋषिः, (२-६, ६-१०, १४-१८) द्वितीयादिपञ्चानां नवमीदशम्योः पञ्चदश्यादिचतसृणाञ्चेन्द्राणी ऋषिका, (७, १३, २३) सप्तमीत्रयोदशीत्रयोविंशीनाञ्चेन्द्रो वृषाकिपर्ऋषः । इन्द्रो देवता । पङ्किश्छन्दः

वि हि सो<u>तो</u>रसृं चत् नेन्द्रं देवमंमंसत । यत्रामंदद्भषाकंपिर्यः पुष्टेषु मत्संखा विश्वसमादिन्द्र उत्तरः १ परा हीन्द्र धावंसि वृषाकंपेरति व्यिथः । नो श्रह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमंपीतये विश्वसमादिन्द्र उत्तरः २ किम्यं त्वां वृषाकंपिश्चकार हरितो मृगः । यस्मां इरस्यसीदु न्वर्थों वां पुष्टिमद्रसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ३ [Rik Veda]

यमिमं त्वं वृषाकेपिं प्रियमिन्द्राभिरचेसि । श्वा न्वस्य जम्भिष्दपि कर्गे वराह्युर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ४ प्रिया तृष्टानि मे कृपिर्व्यक्ता व्यंदूदुषत्। शिरो न्वस्य राविष्ं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ५ न मत् स्त्री सुंभुसत्तरा न सुयाश्वतरा भुवत्। न मत् प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ६ उवे ग्रम्ब सुलाभिके यथैवाङ्ग भविष्यति । भसन्में ग्रम्ब सिक्थं में शिरों में वीव हृष्यित विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ७ किं सुबाहो स्वङ्ग्रे पृथुष्टो पृथुजाघने। किं शूरपित नुस्त्वमुभ्यमीषि वृषाकिपुं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ५ त्र्यवीरामिव मामुयं शरारुरभि मन्यते । उताहमेस्मि वीरिगीन्द्रेपती मुरुत्सेखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ६ संहोत्रं स्मं पुरा नारी समनं वार्व गच्छति। वेधा ऋतस्य वीरिगीन्द्रेपती महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १० इन्द्रागीमासु नारिषु सुभगीमृहमेश्रवम् । \_ नुह्यस्या त्रपुरं चन जरसा मरेते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ११ नाहिमन्द्राणि रारण सर्व्युर्वृषाकेपेर्ऋते। यस्येदमप्यं हुविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १२ वृषांकपायि रेवंति सुपुंत्र ग्रांदु सुस्रुंषे। घसत् त इन्द्रं उच्चर्णः प्रियं कोचित्करं हुविर्विश्वरमादिन्द्र उत्तरः १३ उच्राो हि मे पर्श्वदश साकं पर्चन्ति विंशतिम्। उताहमंद्यि पीव इदुभा कुची पृंगन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १४ वृष्भो न तिग्मशृंङ्गो उन्तर्यूथेषु रोरुवत्। मुन्थस्त इन्द्र शं हदे यं ते सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १५ न सेशे यस्य रम्बते ऽन्तरा सुक्थ्याई कर्पृत् । सेदीशे यस्य रोमुशं निषेदुषौ विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १६ न सेशे यस्य रोमुशं निषेदुषौ विजम्भते। सेदीशे यस्य रम्बेते उन्तरा सक्थ्याई कपृद् विश्वरमादिन्द्र उत्तरः १७ <u> ग्र</u>यमिन्द्र वृषाके<u>पिः</u> परेस्वन्तं हुतं विदत्।

श्रुसिं सूनां नवं <u>च</u>रुमादे<u>ध</u>स्यान् ग्राचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १८

[Rik Veda]

श्रयमें मि विचाकेशद् विचिन्वन् दासमार्यम् ।
पिबामि पाकसुत्वेनो ऽभि धीरेमचाकश्वां विश्वेस्मादिन्द्र उत्तरः १६
धन्वं च यत् कृन्तत्रं च कितं स्वित् ता वि योजना ।
नेदीयसो वृषाक्रपे उस्तमेहिं गृहाँ उप विश्वेस्मादिन्द्र उत्तरः २०
पुनरेहिं वृषाकपे सुविता केल्पयावहे ।
य एष स्वंश्वनंशनो उस्तमेषि पृथा पुनर्विश्वेस्मादिन्द्र उत्तरः २१
यदुदेश्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजंगन्तन ।
क्वर्थं स्य पुल्व्रघो मृगः कर्मगञ्जन्योपेनो विश्वेस्मादिन्द्र उत्तरः २२
पर्शुर्हं नामं मान्वी साकं संसूव विश्वितम् ।
भद्रं भेल त्यस्यां श्रभूद् यस्यां उद्रमामंयद् विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः २३

(८७) सप्ताशीतितमं सूक्तम्

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजः पायुर्मृषिः । रत्नोहाग्निर्देवता । (१-२१) प्रथमाद्येकविंशत्यृचां त्रिष्टुप्, (२२-२५) द्वाविंश्यादिचतसृणाञ्चानुष्टुप् छन्दसी

रच्चोहर्णं वाजिन्मा जिंघमिं मित्रं प्रथिष्टमुपं यामि शर्मं ।
शिशानो स्रिप्तः क्रतुंभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् १ स्रयोदंष्ट्रो स्रचिषां यातुधानानुपं स्पृश जातवेदः समिद्धः । स्रा जिह्नया मूरदेवान् रभस्व क्रव्यादौ वृक्त्व्यपि धत्स्वासन् २ उभोभयाविन्नुपं धेहि दंष्ट्रां हिंस्रः शिशानोऽवरं परं च । उतान्तरिन्ते परि याहि राजुझम्भैः सं धेह्यभि यातुधानान् ३ यज्ञैरिष्टं संनममानो स्रग्ने वाचा शल्यां स्रशनिभिर्दिहानः । ताभिर्विध्य हदये यातुधानान् प्रतीचो बाहून् प्रति भङ्ध्येषाम् ४ स्रग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हरसा हन्त्वेनम् । प्र पर्वाण जातवेदः शृणीहि क्रव्यात् क्रेविष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम् ४ यत्रेदानीं पश्यिस जातवेद्दित्तष्टंन्तमग्न उत वा चरंन्तम् । यद्वान्तरिन्ते पृथिभिः पर्तन्तं तमस्तां विध्य शर्वा शिशानः ६ उतालब्धं स्पृणुहि जातवेद स्रालेभानादृष्टिभिर्यातुधानात् । स्रग्ने पूर्वो नि जिहि शोश्चान स्रामादः चिवङ्कास्तमेदन्त्वेनीः ७ इह प्र बूहि यत्मः सो स्रोने यो यातुधानो य इदं कृणोति ।

तमा रंभस्व समिधा यविष्ठ नृचर्चस्थ्रचुषे रन्धयैनम् ५ तीन्गेनामे चर्चुषा रच युज्ञं प्राञ्चं वर्सुभ्यः प्र गीय प्रचेतः । हिंस्रं रचौंस्यभि शोशचानं मा त्वौ दभन् यातुधानौ नृचचः ६ नृचन् रनः परि पश्य विनु तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यग्री। \_ तस्यांग्ने पृष्टीर्हरेसा शृगीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च १० त्रियातुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्रे ग्रेनेतन् हन्ति । तमुर्चिषां स्फूर्जयंञ्जातवेदः समुच्चमेनं गृग्तते नि वृङ्धि ११ तदंग्रे चत्तुः प्रति धेहि रेभे शफारुजं येन पश्यसि यातुधानम् । <u> ग्रथर्व</u>वज्ञचोतिषा दैञ्येन सत्यं धूर्वन्तम्चितं न्योष १२ यदेग्ने ऋद्य मिथुना शपितो यद्वाचस्तृष्टं जनयेन्त रेभाः। मुन्योर्मनेसः शर्व्याई जायते या तया विध्य हदेये यात्धानीन् १३ पर्रा शृणीहि तपसा यातुधानान् पर्रामे रचो हरसा शृणीहि। परार्चिषा मूरदेवाञ्छृणीहि परसितृपी ऋभि शोशचानः १४ पराद्य देवा वृजिनं शृंगन्तु प्रत्यगैनं शपथा यन्तु तृष्टाः । वाचास्तेनं शर्व ऋच्छन्तु मर्मन् विश्वस्येतु प्रसितिं यातुधानेः १५ यः पौरुषेयेग क्रविषां समुङ्क्ते यो ग्रश्चर्येन पुश्नां यातुधानः । यो ऋघ्रयाया भरति चीरमंग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च १६ संवृत्सरीगं पर्यं उस्त्रयायास्तस्य माशीद्यातुधानी नृचन्नः । पीयूर्षमग्ने यतुमस्तितृप्सात् तं प्रत्यर्श्चमुर्चिषां विध्य मर्मन् १७ विषं गर्वा यातुधानाः पिब्नन्त्वा वृश्चिचन्तामदितये दुरेवाः । परैनान् देवः सिविता देदातु पर्रा भागमोषेधीनां जयन्ताम् १८ सनादंग्रे मृशसि यातुधानान् न त्वा रचांसि पृतनासु जिग्युः। त्रुनुं दह <u>सहमूरान्</u> क्रुव्यादो मा ते हेत्या मुंचत् दैव्यायाः १६ त्वं नौ स्रग्ने स्रधरादुदेक्तात् त्वं पृश्चादुत रेन्ना पुरस्तीत् । प्रति ते ते युजरासस्तिपष्ठा युघरासं शोश्चतो दहन्तु २० पृश्चात् पुरस्तादधरादुदक्तात् कविः कार्व्येन् परि पाहि राजन् । सखे संखायमुजरी जिरम्णे ऽग्ने मर्तां ग्रमर्त्यस्त्वं नेः २१ परि त्वाग्ने पुरे वयं विप्रं सहस्य धीमहि। धृषद्वेर्णं दिवेदिवे हुन्तारं भङ्गुरावताम् २२ <u>वि</u>षेर्ग भङ्गुराव<u>त</u>िः प्रति ष्म <u>र</u>चसौ दह ।

ग्रग्ने तिग्मेने शोचिषा तपुरग्राभिर्म्यृष्टिभिः २३ प्रत्येग्ने मिथुना देह यातुधानो किमीदिनो । सं त्वो शिशामि जागृह्यदेब्धं विष्रु मन्मेभिः २४ प्रत्येग्ने हरेसा हरेः शृशीहि विश्वतः प्रति । यातुधानेस्य रचसो बलं वि रुज वीर्यम् २४

#### (८८) त्रष्टाशीतितमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो वामदेव्यो वा मूर्धन्वानृषिः । सूर्यो वैश्वानरोऽग्निश्च देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

ह्विष्पान्तम्जरं स्वर्विदि दिविस्पृश्याहेतं जुष्टेम्ग्रौ। तस्य भर्मेगे भ्वनाय देवा धर्मेगे कं स्वधयी पप्रथन्त १ गीर्गं भुवनं तमसापंगूळहमाविः स्वरभवजाते स्रग्नौ । तस्यं देवाः पृथिवी द्यौरुतापो ऽरंगयुन्नोषंधीः सरूये ग्रस्य २ देवेभिन्विषितो युज्ञियेभिरम्निं स्तीषारायजरं बृहन्तीम् । यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामतितान रोदंसी अन्तरिन्नम् ३ यो होतासीत् प्रथमो देवज्षेष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना वृगानाः । स पंतुत्रीत्वरं स्था जगुद्यच्छ्वात्रमुग्निरंकृणोज्ञातवेदाः ४ यजातवेदो भ्वनस्य मूर्धन्नतिष्ठो ग्रग्ने सह रौचनेन । तं त्वहिम मृतिभिगीभिरुक्थैः स युज्ञियौ स्रभवो रोदसिप्राः ५ मूर्घा भुवो भविति नक्तम् ग्रिस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्। \_\_\_\_ मायामू तु युज्ञियानामेतामपो यत् तूर्णिश्चरति प्रजानन् ६ दृशेन्यो यो महिना समिद्धो ऽरीचत दिवियौनिर्विभावी। \_ तस्मिन्नग्रौ सूक्तवाकेने देवा हुविर्विश्व ग्राजुहवुस्तनूपाः ७ सूक्तवाकं प्रथममादिद्ग्रिमादिद्भविरंजनयन्त देवाः । स एषां युज्ञो स्र्रभवत् तनूपास्तं द्यौर्वेद् तं पृथिवी तमार्पः ५ यं देवासोऽजनयन्ताग्निं यस्मिन्नाजुहवुर्भ्वनानि विश्वी। सो ऋर्चिषा पृथिवीं द्यामुतेमामृज्यमानो ऋतपन्महित्वा ६ स्तोमेन हि दिवि देवासौ ग्रग्निमर्जीजनुञ्छक्तिभी रोदसिप्राम् । तमूं ग्रकृरवन् त्रेधा भुवे कं स ग्रोषंधीः पचति विश्वरूपाः १० यदेदेनमदेध्यंज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम् ।

यदा चेरिष्णू मिथुनावभूतामादित् प्रापेश्यन् भुवनानि विश्वी ११ विश्वरमा ग्रुग्निं भुवनाय देवा वैश्वान्रं केतुमह्नीमकृरवन् । त्र्या यस्ततानोषसौ विभातीरपौ ऊर्गीति तमौ त्रुर्चिषा यन् १२ वैश्वान्रं क्वयौ युज्ञियासो ऽग्निं देवा ग्रजनयन्नजुर्यम्। नर्चत्रं प्रतमिनञ्चरिष्णु युचस्याध्येचं तिवषं बृहन्तम् १३ वैश्वानुरं विश्वहां दीदिवांसं मन्त्रैरग्निं कुविमच्छा वदामः । यो मंहिम्रा परिबुभ्वोर्वी उतावस्तांदुत देवः पुरस्तांत् १४ द्वे स्रुती ऋश्रिणवं पितृशाम्हं देवानम्ति मर्त्यानाम्। ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समैति यदेन्तरा पितरं मातरं च १४ द्वे समीची बिभृतश्चरेन्तं शीर्षतो जातं मनेसा विमृष्टम् । स प्रत्यङ विश्वा भुवनानि तस्थावप्रयुच्छन् तुरिशाभीजीमानः १६ यत्रा वरेते स्रवंरः परेश्च यज्ञन्योः कत्रो नौ वि वेद । ग्रा शैकुरित् सं<u>ध</u>मादं सखीयो नर्चन्त युज्ञं क इदं वि वीचत् १७ कत्यग्रयः कति सूर्यासः कत्युषासः कर्त्यु स्विदार्पः । नोपस्पर्जं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्यने कम् १८ यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपुर्ग्योई वसते मातरिश्वः । तार्वद्दधात्युपं युज्ञमायन् ब्राह्मणो होतुरवरो निषीदेन् १६

(८६) एकोननविततमं सूक्तम् (१-१८) स्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो रेणुर्स्रृषिः । (१-४, ६-१८) प्रथमादिचतुर्स्रृचां षष्ठचादित्रयोदशानाञ्चेन्द्रः, (४) पञ्चम्याञ्चेन्द्रासोमौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रं स्तवा नृतंमं यस्यं मृह्षा विबबाधे रौचना वि जमो ग्रन्तान्। ग्रा यः पुप्रौ चेर्षणीधृद्वरोभिः प्र सिन्धुंभ्यो रिरिचानो मेहित्वा १ स सूर्यः पर्युरू वरांस्येन्द्रौ ववृत्याद्रथ्येव चक्रा। ग्रातिष्ठन्तमपुर्स्यं१ न सर्गं कृष्णा तमासा त्विष्यां जघान २ समानमस्मा ग्रनेपावृदर्च चम्या दिवो ग्रसंमुं ब्रह्म नव्यंम्। वि यः पृष्ठेव जिनमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न सखायमीषे ३ इन्द्राय गिरो ग्रानिशितसर्गा ग्रपः प्रेरयं सगरस्य बुध्नात्। यो ग्राचेंशेव चिक्रया शचीभिर्विष्वंक तुस्तम्भं पृथिवीमृत द्याम् ४ ग्रापन्तिमन्युस्तृपलेप्रभर्मा धुनिः शिमीवाञ्छरमाँ त्रृजीषी। सोमो विश्वान्यतुसा वर्नानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमाननि देभुः ४ न यस्य द्यावीपृथिवी न धन्व नान्तरि चं नार्रियः सोमी ग्रज्ञाः । यदस्य मुन्युरिधनीयमानः शृणाति वीळ रुजति स्थिराणि ६ ज्ञानं वृत्रं स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो ग्ररद्वन सिन्धून्। बिभेदं गिरिं नव्मिन्न क्म्भमा गा इन्द्री स्वृग्त स्वृग्भिः ७ त्वं हु त्यर्र्णया ईन्द्र धीरो ऽसिर्न पर्व वृजिना शृंगासि । प्र ये मित्रस्य वर्रुणस्य धामु युजं न जनौ मिनन्ति मित्रम् ५ प्र ये मित्रं प्रार्यमर्गं दुरेवाः प्र संगिरः प्र वर्रुणं मिनन्ति । न्यरीमत्रेषु व्धमिन्द्र तुमुं वृषन् वृषीणमरुषं शिशीहि ६ इन्द्री दिव इन्द्रे ईशे पृथिव्या इन्द्री ग्रपामिन्द्र इत् पर्वतानाम् । इन्द्रौ वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः चेमे योगे हव्य इन्द्रैः १० प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्र वृधो ग्रहंभ्यः प्रान्तरिज्ञात् प्र संमुद्रस्यं धासेः । प्र वार्तस्य प्रथसः प्र ज्मो ग्रन्तात् प्र सिन्ध्रीभ्यो रिरिचे प्र चितिभ्यः ११ प्र शोशचत्या उषसो न केतुरसिन्वा ते वर्ततामिन्द्र हेतिः। ग्रश्मेव विध्य दिव ग्रा सृजानस्तिपिष्ठेन हेर्षसा द्रोघीमत्रान् १२ ग्रन्वहु मासा ग्रन्विद्वनान्यन्वोषेधीरन् पर्वतासः । त्र्यन्विन्द्रं रोदंसी वावशाने ग्रन्वापी ग्रजिह<u>त</u> जार्यमानम् १३ कर्हि स्वित् सा तं इन्द्र चेत्यासंदुघस्य यद्भिनदो रत्त एषंत्। मित्रक्रवो यच्छसेने न गार्वः पृथिव्या ऋगुपृर्गम्या शर्यन्ते १४ शत्रयन्तौ स्रभि ये नस्ततुस्त्रे महि बार्धन्त स्रोगुणास इन्द्र । म्रन्धेनामित्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषौ म्रक्तवस्तां म्रभि ष्युः १५ पुरूणि हि त्वा सर्वना जनीनां ब्रह्मीणि मन्देन् गृगतामृषीगाम्। -इमामाघोषुन्नवसा सहूतिं तिरो विश्वाँ ग्रर्चतो याह्यर्वाङ १६ \_ एवा ते व्यमिन्द्र भुञ्जतीनां विद्यामे सुमतीनां नवीनाम् । विद्याम वस्तोरवंसा गृगन्तो विश्वामित्रा उत तं इन्द्र नूनम् १७ शनं हुवेम मुघवनिमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतेमुं वाजसातौ । शृँगवन्तेमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धनीनाम् १८

#### (६०) नवतितमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य नारायग ऋषिः । पुरुषो देवता । (१-१५) प्रथमादिपञ्चदशर्चामनुष्टुप्, (१६) षोडश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

सहस्रेशीर्षा पुरुषः सहस्राचः सहस्रीपात्। स भूमि विश्वती वृत्वाऽत्यीतष्ठद्दशाङ्गुलम् १ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भतं यञ्च भव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहित २ एतावानस्य महिमा ऽतो ज्यायांश्च पुरुषः । \_ पादौऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ३ त्रिपाद्ध्वं उद्देत् पुरुषः पादौऽस्येहाभवत् पुनः । ततो विष्वङ् व्यंक्रामत् साशनानशने ग्रभि ४ तस्मद्रिराळेजायत विराजो ग्रधि पूर्रेषः । स जातो ऋत्यंरिच्यत पृश्चाद्भिमियो पुरः ५ यत् पुरुषेगा हुविषा देवा युज्ञमतेन्वत । वसन्तो ग्रस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ६ तं युज्ञं बहिषि प्रौचन्प्रेषं जातम् ग्रतः। तेने देवा ग्रंयजन्त साध्या त्राषयश्च ये ७ तस्मीद्यज्ञात् सर्वहृतः संभृतं पृषदाज्यम् । पश्न ताँश्रके वायुव्यानारएयान् ग्राम्याश्च ये ५ तस्मौद्यज्ञात् सर्वृहुत् ऋचः सामौनि जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यज्स्तस्मदिजायत ६ तस्मादश्वी ग्रजायन्त ये के चौभयादेतः। गावी ह जज़िरे तस्मात् तस्माजाता ग्रजावर्यः १० यत् पुरुषुं व्यदेधः कतिधा व्यकल्पयन् । मुखं किमेस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ११ ब्राह्मणीऽस्य मुर्खमासीद्वाह् राजन्यः कृतः । ऊरू तर्दस्य यद्वैश्यः पुद्धां शूद्रो ग्रजायत १२ चन्द्रमा मनेसो जातश्चत्तोः सूर्यो ग्रजायत । मुखादिन्द्रश्चाग्निश्चं प्राणाद्वायुरंजायत १३ नाभ्यां स्रासीदुन्तरिं शीर्ष्णों द्योः समेवर्तत ।

[Rik Veda]

पुद्धां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथां लोकां ग्रंकल्पयन् १४ सप्तास्यांसन् परिधयस्त्रः सप्त समिधः कृताः । देवा यद्यज्ञं तेन्वाना ग्रबंधन् पुरुषं पशुम् १५ यज्ञेनं यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन् । ते हु नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः १६

#### (६१) एकनवतितमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सुक्तस्य वैतहव्योऽरुग त्रुषिः । त्रुग्निर्देवता । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती, (१५) पञ्चदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी सं जोगृविद्धिर्जरमाण इध्यते दमे दम्ना इषये चिळस्पदे। विश्वस्य होता हुविषो वरेरायो विभुर्विभावा सुषरवा सखीयते १ स देर्शतुश्रीरतिथिर्गृहेर्गृहे वनैवने शिश्रिये तक्ववीरिव । जर्नजनं जन्यो नाति मन्यते विश ग्रा चैति विश्योई विशेविशम् २ सुद<u>नो</u> द<u>न</u>ैः क्रर्तुनासि सुक्रतुरग्ने कृविः कार्व्यनासि विश्ववित्। वसुर्वसूनां चयसि त्वमेक इद् द्यावां च यानि पृथिवी च पुष्यंतः ३ प्रजानन्ने में तव योनिमृत्वियमिळीयास्पदे घृतवेन्तमासेदः । न्ना ते चिकित्र उषसामिवेतियो ऽरेपसः सूर्यस्येव रश्मय<mark>ः</mark> ४ तव श्रियौ वर्ष्यस्येव विद्युतेश्चित्राश्चिकित्र उषसां न केतर्वः । यदोषंधीरभिसृष्टो वर्नानि च परि स्वयं चिन्षे ग्रन्नमास्ये ५ तमोषेधीर्दधिरे गर्भमृत्वियं तमापौ ग्रम्भिं जनयन्त मातरः । तमित् समानं वनिनेश्च वीरुधो उन्तर्वतीश्च सुवते च विश्वहा ६ वातीपधूत इ<u>षि</u>तो वशाँ ग्रनुं तृषु यद<u>न्ना</u> वेविष<u>द्</u>वितिष्ठंसे । त्रा ते यतन्ते रथ्योई यथा पृथक शर्धास्यग्ने त्रुजराणि धर्मतः ७ मेधाकारं विदर्थस्य प्रसाधनमुग्निं होतारं परिभूतमं मृतिम्। तमिदभें हुविष्या संमानमित् तमिन्महे वृंगते नान्यं त्वत् ५ त्वामिदत्रं वृग्गते त्वायवो होतारमग्ने विदर्थेषु वेधसीः । यदेव्यन्तो दर्धति प्रयस्मि ते हुविष्मन्तो मनेवो वृक्तबर्हिषः ६ तवांग्रे होत्रं तर्व पोत्रमृत्वियं तर्व नेष्ट्रं त्वमुग्निदृतायुतः । तर्व प्रशास्त्रं त्वर्मध्वरीयसि ब्रुह्मा चासि गृहपैतिश्च नो दमे १० यस्तुभ्यमग्ने ऋमृतीय मर्त्यः समिधा दाशीदुत वी ह्विष्कृति।

तस्य होतां भविष्य यासि दूत्यर्मुपं बूषे यर्जस्यध्वरीयसि ११ इमा ग्रेस्मै मृतयो वाचौ ग्रुस्मदाँ ग्रृचो गिरः सुष्टुतयः समेग्मत। वसूयवो वसेवे जातवेदसे वृद्धासुं चिद्धर्धनो यासुं चाकनंत् १२ इमां प्रवायं सुष्टुतिं नवीयसीं वोचेयंमस्मा उश्वते शृणोतुं नः। भूया ग्रन्तरा हृद्यस्य निस्पृशे जायेव पत्यं उश्वती सुवासाः १३ यस्मिन्नश्वास त्रृष्टुभासं उच्चणो वृशा मेषा ग्रेवसृष्टास ग्राहुताः। कीलालपं सोमपृष्टाय वेधसे हृदा मृतिं जनये चारुम्ग्रये १४ ग्रहांव्यग्ने हृविरास्ये ते सुचीव घृतं चम्बीव सोमः। वाजसनिं रियमस्मे सुवीरं प्रश्नस्तं धेहि यशसं बृहन्तम् १४

# (६२) द्विनविततमं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य मानवः शार्यात ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

जगती छन्दः

युज्ञस्य वो रथ्यं विश्पतिं विशां होतारमुक्तोरतिथिं विभावसम्। शोच्ञ्छष्कसि हरिंगीषु जर्भुरद् वृषां केतुर्यज्ञतो द्यामेशायत १ इममेञ्जस्पामुभये ग्रकृरवत धर्मार्गम्मि विदर्थस्य सार्धनम्। बळेस्य नीथा वि पुरोर्श्च मन्महे वया ग्रेस्य प्रहुता ग्रासुरत्तवे । यदा घोरासौ ग्रमृतत्वमाशतादिजनस्य दैर्व्यस्य चर्किरन् ३ त्रातस्य हि प्रसितिद्योरिक व्यचो नमौ मह्यर्रमितः पनीयसी। इन्द्रौ मित्रो वर्रुगः सं चिकित्रिरे ऽथो भर्गः सिवता पूतदेन्नसः ४ प्र रुद्रेर्ण युयिना यन्ति सिन्ध्वस्तिरो मुहीमुरमेतिं दधन्विरे । येभिः परिज्मा परियनुरु जयो वि रोरुवज्जठरे विश्वमुत्तते ४ क्राणा रुद्रा मुरुतौ विश्वकृष्टयो दिवः श्येनासो ग्रस्रस्य नीळयः। तेभिश्चष्टे वरुंगो मित्रो त्र्र्यमेन्द्रौ देवेभिरवंशेभिरवंशः ६ इन्द्रे भुजे शशमानास ग्राशत सूरो दृशीके वृषेणश्च पौंस्ये। प्र ये न्वस्यार्हणां तति चुरे युजं वर्जं नृषदेनेषु कारवेः ७ सूरेश्चिदा हुरितौ ग्रस्य रीरम्दिन्द्रादा कश्चिद्भयते तवीयसः । भीमस्य वृष्णो जठरादिभिश्वसौ दिवेदिवे सहुरिः स्तन्नबाधितः ५ स्तोमं वो ऋद्य रुद्राय शिक्वंसे चयद्वीराय नर्मसा दिदिष्टन ।

येभीः शिवः स्ववाँ एव्याविभिर्द्वः सिषिक्त स्वयंशा निकामभिः ६ ते हि प्रजाया ग्रभरन्त वि श्रवो बृह्स्पतिर्वृष्भः सोमजामयः । युज्ञैरथेर्वा प्रथमो वि धारयद्देवा दन्तैर्भृगेवः सं चिकित्रिरे १० ते हि द्यावापृथिवी भूरिरतसा नराशंसश्चतुरङ्गो युमोऽदितिः । देवस्त्वष्टा द्रविणोदा त्रृभुचणः प्र रौद्सी मुरुतो विष्णुरिहरे ११ उत स्य न उशिजामुर्विया कविरहिः शृणोतु बुध्यो् हवीमनि । सूर्यामासा विचरन्ता दिविचित्ता धिया शमीनहृषी ग्रस्य बौधतम् १२ प्र नः पूषा चरथे विश्वदेव्यो ऽपां नपादवतु वायुरिष्टये । ग्रात्मानं वस्यो ग्रभि वातमर्चत् तदिश्वना सुहवा यामिन श्रुतम् १३ विशामासामभयानामधिचित्तं गीभिर् स्वयंशसं गृणीमिस । ग्राभिर्विश्वाभिरदितिमन्वर्णम्कोर्युवानं नृमणा ग्रधा पतिम् १४ रेभदत्रे जनुषा पूर्वो ग्रङ्गिरा ग्रावाण उध्वां ग्रभि चेन्तरध्वरम् । येभिर्विहाया ग्रभवद्विचन्ताः पार्थः सुमेकं स्विधित्वनन्वति १४

#### (६३) त्रिनवतितमं सूक्तम्

(१-१५) पश्चदश्चिस्यास्य सूक्तस्य पार्थस्तान्व ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१, ४-६, १०, १२, १४) प्रथमर्चश्चतुर्थ्यादिपञ्चानां दशमीद्वादशीचतुर्दशीनाञ्च प्रस्तारपङ्किः, (२, ३, १३) द्वितीयातृतीयात्रयोदशीनामनुष्टुप्, (६) नवम्या अन्नरैः पङ्किः, (११) एकादश्या न्यङ्कसारिणी, (१५) पञ्चदश्याश्च पुरस्ताद्बृहती छन्दांसि मिहं द्वावापृथिवी भूतमुर्वी नारी यृह्वी न रोदेसी सर्दं नः । तेभिर्नः पातं सद्धीस एभिर्नः पातं शूषिणी १ यज्ञेयेज्ञे स मत्यों देवान् त्सीपर्यति । यः सुम्नैर्दीर्घृश्चत्तेम ऋाविवासात्येनान् २ विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्मृहः । विश्वे हि विश्वमेहस्रो विश्वे युज्ञेषुं युज्ञियाः ३ ते घा राजानो ऋमृतस्य मृन्द्रा स्र्यर्ममा मित्रो वर्रुणः परिज्मा । कहुद्रो नृणां स्तुतो मुरुतः पूष्णो भर्गः ४ उत नो नक्तम्पां वृषणवसू सूर्यामासा सर्दनाय सधन्यां । सचा यत् साद्येषामहिर्बुध्नेषुं बुध्न्यः ५ उत नो देवावृश्विनां शुभस्पती धार्मभिर्मित्रावरुणा उरुष्यताम् ।

मुहः स राय एषुते ऽति धन्वैव दुरिता ६ उत नौ रुद्रा चिन्मृळतामुश्विना विश्वे देवासो रथस्पतिर्भगः। त्रमुर्वाजं त्रमुद्<u>तराः</u> परिज्मा विश्ववेदसः ७ <u>ऋभुर्ऋभुचा ऋभुर्विधतो मद</u> स्रा ते हरी जूज<u>ुवा</u>नस्य वाजिना । दुष्ट्रं यस्य सामे चिद्धीग्यज्ञो न मानुषः ५ ऐष् द्यावापृथिवी धातं मुहदुस्मे वीरेष् विश्वचेषी्ण श्रवेः । पृत्तं वार्जस्य सातये पृत्तं रायोत तुर्वरो १० मेदतां वेदतां वसो ११ एतं में स्तोमं तुना न सूर्यें द्युतद्यामानं वावृधन्त नृगाम्। वावर्त येषां राया युक्तैषां हिर्गययी। नेमधिता न पौंस्या वृथेव विष्टान्ती १३ प्र तदुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वौचमस्रे मुघवत्सु । ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम् १४ ग्रधीन्वत्रं स<u>प्त</u>तिं चे <u>स</u>प्त चे । सद्यो दिदिष्टु तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायुवः १५

#### (१४) चतुर्नवतितमं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य काद्रवेयः सर्पोऽर्बुद ऋषिः । ग्रावाणो देवताः । (१-४, ६, ६-१३) प्रथमादिचतुर्ऋचां षष्ठ्या ऋष्टम्यादिषरणाञ्च जगती, (४, ७, १४) पञ्चमीसप्तमीचतुर्दशीनाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्रैते वंदन्तु प्र व्यं वंदाम् ग्रावंभ्यो वाचं वदता वद्द्धः । यदंद्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भर्थेन्द्राय सोमिनः १ एते वंदन्ति शतवंत् सहस्रवद्भि क्रेन्दन्ति हरितेभिरासभिः । विष्ट्री ग्रावांणः सुकृतः सुकृत्यया होतुंश्चित् पूर्वे हिवरद्यंमाशत २ एते वंदन्त्यविदन्नना मधु न्यूङ्कयन्ते ग्राधं पुक्व ग्रामिषि । वृद्यस्य शाखांमरुणस्य बप्संतस्ते सूर्भवां वृष्टभाः प्रेमेराविष्ः ३

बृहर्द्वदन्ति मद्विरेर्गं मुन्दिनेन्द्रं क्रोशन्तोऽविदन्नुना मर्धु । <u>सं</u>रभ्या धी<u>राः</u> स्वसृंभिरनर्तिषुराघोषयन्तः पृथिवीम्पृब्दिभिः ४ सुपुर्णा वार्चमक्रुतोपुद्यव्यखिरे कृष्णी इषिरा ग्रीनर्तिषुः । -यर्'ङ्नि यन्त्युपेरस्य निष्कृतं पुरू रेतो दिधरे सूर्यिश्वर्तः ५ उगा ईव प्रवर्हन्तः समार्थमुः साकं युक्ता वृषेणो बिश्रेतो धुरः। यच्छ्वसन्तौ जग्रसाना ऋरीविषुः शृरव एषां प्रोथथो ऋर्वतामिव ६ दशाविनिभ्यो दशकद्येभ्यो दशयोक्त्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः। दशाभीश्भ्यो स्रर्चताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता वहिद्धः ७ ते ऋद्रयो दर्शयन्त्रास ऋाशवस्तेषामाधानुं पर्येति हर्युतम्। त ऊं सुतस्यं सोम्यस्यान्धंसोंऽशोः पीयूषं प्रथमस्यं भेजिरे ५ ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निंसतेंऽशं दुहन्तो ग्रध्यांसते गवि । तेभिर्दुग्धं पेपिवान् त्सोम्यं मध्वन्द्री वर्धते प्रथेते वृषायते ६ वृषां वो ऋंशुर्न किलां रिषाथनेळावन्तः सद्मित् स्थनाशिताः । रैवत्येव महेसा चार्रवः स्थन यस्ये ग्रावागो ग्रर्जुषध्वमध्वरम् १० तृदिला ग्रतृंदिला सो ग्रद्रंयो ऽश्रम्णा ग्रशृंथिता ग्रमृंत्यवः । \_ <u> ग्रुनातुरा ग्रुजराः</u> स्थामेविष्णवः सु<u>पीवसो</u> ग्रतृषि<u>ता</u> ग्रतृष्णजः ११ धुवा एव वेः पितरी युगेयुंगे चेमेकामासः सर्दसो न युंञ्जते । \_ य्रुजुर्यासो हरिषाचो हुरिद्रेव ग्रा द्यां रवेग पृथिवीमेश्श्रवः १२ तदिद्वेदन्त्यद्रयो विमोचेने यामेन् अस्पा ईव घेद्पब्दिभिः। वर्पन्तो बीर्जमिव धान्याकृतः पृञ्चन्ति सोम् न मिनन्ति बप्सेतः १३ सुते ग्रेध्वरे ग्रिध वार्चमक्रता ऽऽ क्रीळयो न मातरं तुदन्तः । व षू मुंञ्चा सुषुवुषौ मनीषां वि वर्तन्तामद्रेयश्चायमानाः १४ पञ्जमोऽध्यायः

। व० १-२६ ।

#### (६५) पञ्चनवतितमं सूक्तम्

(१-१८) त्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ३, ६, ८-१०, १२, १४, १७) प्रथमातृतीयाषष्ठीनामृचामष्टम्यादितृचस्य द्वादशीचतुर्दशीसप्तदशीनाञ्चेळः पुरूरवा त्रृषिः, (२, ४-४, ७, ११, १३, १४-१६, १८) द्वितीयाचतुर्थीपञ्चमीसप्तम्येकादशीत्रयोदशीपञ्चदशीषोडश्यष्टादशीनाञ्चोर्वशी त्रृषिका [Rik Veda]

। (१, ३, ६, ५-१०, १२, १४, १७) प्रथमातृतीयाषष्ठीनामृचामष्टम्यादितृचस्य द्वादशीचतुर्दशीसप्तदशीनाञ्चोर्वशी, (२, ४-५, ७, ११, १३, १५-१६, १८) द्वितीयाचतुर्थीपञ्चमीसप्तम्येकादशीत्रयोदशीपञ्चदशीषोडश्यष्टादशीनाञ्च पुरूरवा देवते । त्रिष्टृप् छन्दः

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION

हुये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचौसि मिश्रा कृंगवावहै नु। न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मर्यस्करन् परेतरे चनाहेन् १ किमेता वाचा कृंगवा तवाहं प्राक्रीमषमुषसामग्रियेव । पुरूरवः पुनुरस्तं परेहि दुरापुना वार्त इवाहमेस्मि २ इषुर्न श्रिय ईषुधेरसना गोषाः शतुसा न रंहिः। त्रुवीरे क्रतौ वि देविद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुनेयः ३ सा वसु दर्धती श्वर्शराय वयु उषो यदि वष्ट्यन्तिगृहात्। ग्रस्तं ननचे यस्मिञ्जाकन् दिवा नक्तं श्निथता वैतुसेन ४ त्रिः स्म माह्नैः श्नथयो वैतुसेनोत स्म मेऽव्यंत्यै पृणासि । पुरूरवोऽनु ते केर्तमायं राजां मे वीर तुन्वर्रस्तदासीः ५ या सुजूर्णिः श्रेणिः सुम्नऋपिर्हदेचे सुर्न ग्रुन्थिनी चररायुः। ता म्रञ्जयौऽरुगयो न संस्तुः श्रिये गावो न धेनवौऽनवन्त ६ समेरिमञ्जायेमान स्रासत् ग्रा उतेमेवर्धन् नुद्यर्थः स्वर्गूर्ताः । मुहे यत् त्वा पुरूरवो रशाया ऽवीर्धयन् दस्युहत्यीय देवाः ७ सचा यदस् जहंतीष्वत्कममनिषीषु मानुषो निषेवै। त्र्रपं स्म मत् तुरसन्ती न भुज्युस्ता त्रेत्रसन् रथस्पृशो नाश्वाः ५ यदसि मर्ती ऋमृतसि निस्पृक् सं चोणीभः क्रतुंभिर्न पृङ्क्ते। ता त्रातयो न तुन्वैः शुम्भत स्वा त्रश्वीसो न क्रीळयो दन्देशानाः ६ विद्युत्र या पर्तन्ती दविद्योद्धरेन्ती मे स्रप्या काम्यानि । जिनिष्टो स्रपो नर्यः स्जातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमार्यः १० जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तत् पुरूरवो म स्रोजः। ग्रशीसं त्वा विदुषी सस्मिन्नहुन् न मु ग्रार्शृंगोः किमुभुग्वदासि ११ कदा सूनुः पितरं जात ईच्छा चक्रन्नाश्चं वर्तयद्विजानन् । को दंपती समेनसा वि यूयोदध यदुग्निः श्वशरेषु दीदेयत् १२ प्रति ब्रवाणि वर्तयेते ग्रश्नं चक्रन् न क्रेन्ददाध्ये शिवायै। प्र तत् ते हिनवा यत् ते श्रुस्मे परेह्यस्तं नुहि मूर मार्पः १३

सुदेवो श्रद्य प्रपतेदनीवृत् परावर्तं परमां गन्तवा उं। श्रधा शयीत निर्शृतिरुपस्थे ऽधैनं वृकां रभसासों श्रद्यः १४ पुरूरवो मा मृथा मा प्र पेप्तो मा त्वा वृकांसो श्रशिवास उ ज्ञन्। न वै स्त्रैणानि स्र्व्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता १४ यद्विरूपाचेरं मर्त्येष्ववंसं रात्रीः शरद्श्वतंस्तः। घृतस्यं स्तोकं स्कृदह्रं श्राश्नां तादेवदं तातृपाणा चरामि १६ अन्तरिज्ञप्रां रजसो विमानीमुपं शिज्ञाम्युर्वशीं वसिष्ठः। उपं त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्नि वर्तस्व हृदयं तप्यते मे १७ इति त्वा देवा इम श्राहरैळ यथेमेतद्भवंसि मृत्युबन्धः। प्रजा ते देवान् हृविषां यजाति स्वर्ग उ त्वमिषं मादयासे १८

(६६) षरागवतितमं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो बरुरैन्द्रः सर्वहरिर्वा ऋषिः । हरिर्देवता । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां जगती, (१२-१३) द्वादशीत्रयोदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

स्रविद्ध्यों हरिभिर्वाजिनीवसुरित विश्वां दुरिता पारिषद्धरी ह स्रवेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वार्जाय हरिणी दिविध्वतः । प्र यत् कृते चमसे मर्मृजद्धरी पीत्वा मदेस्य हर्यतस्यान्धंसः ६ उत स्म सर्च हर्यतस्य पुस्त्योईरत्यो न वाजं हरिवाँ स्रचिक्रदत् । मही चिद्धि धिषणाहर्यदोजिसा बृहद्वयौ दिधिष हर्यतिश्चदा १० स्रा रोदेसी हर्यमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम् । प्र पुस्त्यंमसुर हर्यतं गोराविष्कृधि हरेये सूर्याय ११ स्रा त्वां हुर्यन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्यो हर्यन् युजं संधमादे दशौणिम् १२ स्रपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथौ इदं सर्वनं केर्वलं ते । मुमुद्धि सोमं मध्रमन्तिमन्द्र सुत्रा वृषञ्चठर स्रा वृषस्व १३

# (६७) सप्तनविततमं सूक्तम् (१-२३) त्रयोविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याथर्वगो भिषगृषिः । स्रोषधयो देवताः । स्रनुष्टृप् छन्दः

या ग्रोषंधीः पूर्वा जाता देवेभ्यंस्त्रियुगं पुरा।
मनै नु ब्रभूणामहं शतं धामानि सप्त चे १
श्वतं वो ग्रम्ब धामानि सहस्त्रेमुत वो रुहैः।
ग्रधां शतक्रत्वो यूयमिमं में ग्रग्दं कृत २
ग्रोषंधीः प्रति मोदध्वं पुष्पंवतीः प्रसूर्वरीः।
ग्रश्वां इव सजित्वरीर्वीरुधंः पारियृष्यवंः ३
ग्रोषंधीरिति मात्रस्तद्वो देवीरुपं ब्रुवे।
सनेयुमश्चं गां वासं ग्रात्मानं तर्व पूरुष ४
ग्रश्वत्थे वो निषदेनं पुर्णे वो वस्तिष्कृता।
गोभाज इत् किलासथ यत्सनवेथ पूरुषम् ५
यत्रौषंधीः समग्मत राजानः समिताविव।
विप्रः स उच्यते भिषग् रच्चोहामीव्चातनः ६
ग्रश्चावृतीं सोमावृतीमूर्जयन्तीमुदौजसम्।
ग्रावित्स सर्वा ग्रोषंधीरस्मा ग्रीर्ष्टतातये ७

उच्छुष्मा स्रोषंधीनां गावौ गोष्ठादिवेरते। धर्न सिन्ष्यन्तीनामात्मानुं तर्व पूरुष ८ इष्कृतिर्नामं वो माता ऽथौ यूयं स्थ निष्कृतीः । सीराः पंतुतृगीः स्थन् यदामयति निष्कृथ ६ ग्रति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन ईव वजमंक्रमुः । स्रोषधीः प्राचुच्यवुर्यत् किं च तुन्वोई रपः १० यदिमा वाजयेन्नहमोषेधीर्हस्ते स्राद्धे । त्रात्मा यद्ममस्य नश्यति पुरा जीवृगृभी यथा ११ यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गीमङ्गे पर्रुष्परुः । ततो यद्मं वि बोधध्व उग्रो मध्यमशीरिव १२ साकं येन्म प्र पंत चाषेण किकिदीविना । साकं वार्तस्य ध्राज्यां साकं नेश्य निहाकया १३ ग्रन्या वौ ग्रन्यामेवत्वन्यान्यस्या उपवित । ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावंता वर्चः १४ याः फलिनीर्या ग्रीफला ग्रीपुष्पा याश्ची पुष्पिगीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नौ मुञ्जन्त्वंहीसः १५ मुञ्जन्तुं मा शपुथ्याईदथौ वरुरायदित । \_ स्रथी युमस्य पड्बीशात् सर्वस्माद्देवकिल्बिषात् १६ त्रवपतन्तीरवदन् दिव त्रोषंधयस्परि । यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पुरुषः १७ या स्रोषंधीः सोमेराज्ञीर्बह्वीः शतविचचगाः । तासां त्वमस्युत्तमारं कामीय शं हृदे १८ या स्रोषंधीः सोमेराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमन् । बृहस्पतिप्रसूता ऋस्यै सं देत्त वीर्यम् १६ मा वौ रिषत् खनिता यस्मै चाहं खर्नामि वः। द्विपञ्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम् २० याश्चेदमुपशृरावन्ति याश्चे दूरं परिगताः । सर्वाः संगत्यं वीरुधो ऽस्ये सं देत्त वीर्यम् २१ म्रोषंधयः सं वंदन्<u>ते</u> सोमेन <u>स</u>ह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि २२

# त्वर्मुत्तमास्यौष<u>धे</u> तर्व वृत्ता उपस्तयः । उपस्तिरस्तु सो<u>र</u>्चेऽस्मा<u>कं</u> यो <u>ग्र</u>स्माँ ग्रं<u>भि</u>दासंति २३

## (६८) स्रष्टनविततमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्याष्टिषेणो देवापिर्सृषिः । देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

बृहंस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुंगो वासि पूषा। त्र<u>्यादित्यैर्वा यद्वस्</u>रिभर्म्रुरुत्वान् त्स पुर्जन्यं शंतेनवे वृषाय १ ग्रा देवो दूतो ग्रेजिरश्चिकित्वान् त्वदैवापे ग्रभि मामेगच्छत्। प्रतीचीनः प्रति मामा वेवृत्स्व दर्धामि ते द्युमतीं वार्चमासन् २ <u>अस्मे धेहि द्यमतीं वार्चमासन् बृह</u>स्पते अनमीवार्मि<u>ष</u>राम्। ययां वृष्टिं शंतीनवे वनाव दिवो द्रप्सो मधुमाँ ग्रा विवेश ३ त्र्या ने द्रप्सा मध्मन्तो विशन्त्वन्द्रं देह्यधिरथं सहस्रम् । नि षीद होत्रमृतुथा यंजस्व देवान् देवापे हुविषां सपर्य ४ त्र<u>्यार्ष्टिष</u>ेणो होत्रमृषिर्निषीदेन् देवापिर्देवस<u>ुम</u>तिं चिकित्वान् । स उत्तरस्मादर्धरं समुद्रमुपो दिव्या ग्रीसृजहुष्यी ग्रुभि ४ <u> य्र</u>स्मिन् त्संमुद्रे ग्रध्युत्तंरस्मिन्नापौ देवेभिर्निवृंता ग्रतिष्ठन् । ता स्रेद्रवन्नार्ष्टिषे्गेने सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृत्निगीषु ६ यदेवापिः शंतनवे पुरोहितो होत्रायं वृतः कृपयुन्नदीधेत्। देवश्रतं वृष्टिवनिं ररीगो बृहस्पतिर्वाचेमस्मा ग्रयच्छत् ७ यं त्वां देवापिः श्शुचानो स्रोग्न स्राष्टिषेणो मनुष्यः समीधे । विश्वेभिर्देवैरेनुमुद्यमनः प्र पुर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम् ५ त्वां पूर्व ऋषयो गीभिरीयन् त्वामध्वरेषु पुरुहूत् विश्वे। सहस्रारयधिरथान्यस्मे त्रा नौ यज्ञं रौहिदश्वोपं याहि ६ एतान्यमे नवतिर्नव त्वे ग्राहुतान्यधिरथा सहस्रा । तेभिर्वर्धस्व तुन्वः शूर पूर्वीर्दिवो नौ वृष्टिमिषितो रिरीहि १० एतान्येग्ने नवृतिं सहस्रा सं प्र येच्छ वृष्ण इन्द्रीय भागम्। \_ विद्वान् पुथ त्रृतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु धेहि ११ त्र्<u>रमें</u> बार्धस्<u>व</u> वि मृधो वि दुर्गहा ऽपामीवामप रत्तांसि सेध। <u>अस्मात् संमुद्राईहतो दिवो नो</u> ऽपां भूमान<u>म</u>ुपं नः सृ<u>जे</u>ह १२

(६६) नवनवितिमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैखानसो वम्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

कं निश्चित्रमिषरयसि चिकित्वान् पृथुग्मानं वाश्रं वविधध्यै। कत् तस्य दात् शर्वसो व्युष्टौ तत्त्वद्वज्जं वृत्रतुरमपिन्वत् १ स हि द्युता विद्युता वेति साम पृथुं योनिमसुरत्वा संसाद। स सनीळेभिः प्रसहानो ग्रस्य भातुर्न त्राते सप्तर्थस्य मायाः २ स वाजं यातापेदुष्पदा यन् तस्वेर्षाता परि षदत् सनिष्यन् । ग्रनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो घ्रञ्छिश्नदेवाँ ग्रभि वर्पसा भूत् ३ स युह्नयोईऽवनीर्गोष्वर्वा ऽऽ जुहोति प्रधन्यास् सिस्हः । त्र्रपादो यत्र युज्यसोऽरथा द्रोरायश्वास ईरते घृतं वाः ४ स रुद्रेभिरशस्तवार ऋभ्वां हित्वी गर्यमारेश्चवद्य ग्रागात्। वमस्य मन्ये मिथुना विवेबी ग्रन्नम्भीत्यारोदयन्मुषायन् ४ स इद्दार्स तुवीरवं पतिर्दन् षेळचं त्रिशीर्षार्गं दमन्यत्। ग्रस्य त्रितो न्वोजसा वृधानो विपा वराहमयौग्रग्रया हन् ६ स दुह्नेगे मनुष ऊर्ध्वसान ग्रा साविषदर्शसानाय शरुम्। स नृतमो नहुंषोऽस्मत् सुजातः पुरोऽभिनुदर्हन् दस्युहत्ये ७ सो ग्रभ्रियो न यवंस उदुन्यन् ज्ञयाय गातुं विदन्नी ग्रस्मे । उप यत् सीददिन्दुं शरीरैः श्येनोऽयौपाष्टिर्हन्ति दस्यून् ५ स वार्धतः शवसानेभिरस्य कुत्सीय शृष्णं कृप्णे परीदात्। ग्रयं कविमनयच्छस्यमनिमत्कं यो ग्रस्य सनितोत नृगाम् ६ त्र्ययं देशस्यन् नर्येभिरस्य दस्मो देवेभिर्वरुणो न मायी। त्र्ययं क्नीने त्रात्पा त्र्ये<u>वे</u>द्यमिमीतार<u>रं</u> यश्चतुंष्पात् १० ग्रस्य स्तोमेभिरौशिज ग्राजिश्वा वजं देरयद्रूषभेग पिप्रोः। सुत्वा यद्यंजतो दीदयद्गीः पुरं इयानो स्रभि वर्षसा भूत् ११ एवा महो ग्रंस्र वत्तर्थाय वम्रकः पडिभरुपं सर्पदिन्द्रम् । -स ईयानः केरति स्वस्तिमेस्मा इषुमूर्जं सुच्चितिं विश्वमार्भाः १२

नवमोऽनुवाकः

। सू० १००-११२।

#### (१००) शततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वान्दनो दुवस्युर्मुषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां जगती, (१२) द्वादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इन्द्र दृह्यं मघवृन् त्वावृदिद्भज इह स्तुतः स्तृतपा बौधि नो वृधे। देवेभिर्नः सविता प्रावतु श्रुतमा सर्वतितिमदिति वृगीमहे १ भरीय सु भेरत भागमृत्वियं प्र वायवे शुचिपे क्रन्ददिष्टये । गौरस्य यः पर्यसः पीतिमानश ग्रा सर्वतातिमदितिं वृशीमहे २ त्र्या नौ देवः संविता सांविषद्वयं ऋज्यते यर्जमानाय सुन्वते। यथा देवान् प्रतिभूषेम पाकवदा सर्वतातिमदिति वृगीमहे ३ इन्द्री ग्रुस्मे स्मना ग्रस्तु विश्वहा राजा सोमः स्वितस्याध्येत् नः । यथायथा मित्रधितानि संदुधुरा सुर्वतातिमदितिं वृशीमहे ४ इन्द्रं उक्थेन शर्वसा पर्रुद्धे बृहंस्पते प्रतरीतास्यायुषः । यज्ञो मनुः प्रमतिर्नः पिता हि कमा सर्वतातिमदितिं वृगीमहे ४ इन्द्रस्य नु सुकृतं दैव्यं सहो ऽग्निगृहे जीरता मेधिरः कविः। यज्ञश्च भूद्विदथे चारुरन्तम ग्रा सर्वेतातिमदितिं वृगीमहे ६ न वो गुहा चकुम् भूरि दुष्कृतं नाविष्ट्यं वसवो देवहेळीनम्। मार्किनों देवा अनृतस्य वर्षस आ सर्वतातिमदितिं वृशीमहे ७ ग्रपामीवां सविता साविषन्नचर्गग्वरीय इदर्प सेधन्त्वद्रीयः । ग्रावा यत्रं मध्षुदुच्यते बृहदा सर्वतातिमदितिं वृशीमहे ५ ऊर्ध्वो ग्रावा वसवोऽस्त् सोतरि विश्वा द्वेषांसि सनुतर्युयोत । स नौ देवः संविता पायुरीड्य ग्रा सर्वतातिमदिति वृंगीमहे ६ ऊर्जं गावो यवसे पीवौ स्रत्तन ऋतस्य याः सदेने कोशै ऋङ्ध्वे। तुनूरेव तुन्वी ग्रस्तु भेषुजमा सुर्वतातिमदिति वृशीमहे १० <u>क्रतुप्रावो जरिता शर्श्वतामव</u> इन्<u>द</u>्र इ<u>द</u>्धद्रा प्रमेतिः सुतावेताम् । पूर्णेमूर्धर्दिव्यं यस्यं सिक्तय त्रा सर्वतातिमदितिं वृशीमहे ११ <u>चित्रस्ते भानुः क्रेतुप्रा ग्रंभिष्टिः सन्ति स्पृधौ जरिणप्रा ग्रधृंष्टाः ।</u> रजिष्ठया रज्या पश्च स्रा गोस्तुतूर्षति पर्यग्रं दुवस्यः १२

(१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य सौम्यो बुध ऋषिः । विश्वे देवा ऋत्विजो वा देवताः । (१-३, ७-८, १०-११) प्रथमादितृचस्य

सप्तम्यष्टमीदशम्येकादशीनामृचाञ्च त्रिष्टुप्,  $(8, \xi)$  चतुर्थीषष्टचोर्गायत्री, (1) पञ्चम्या बृहती,  $(\xi, \xi)$  नवमीद्वादश्योश्च जगती छन्दांसि

उद्घेध्यध्वं समनसः सखायः सम्ग्रिमिन्ध्वं बहवः सनीळाः । द्धिक्रामृग्निमुषसं च देवी मिन्द्रावृतोऽवंसे नि ह्वये वः १ मृन्द्रा कृणुध्वं धिय ग्रा तेनुध्वं नावंमिरित्रपरेणीं कृणुध्वम् । इष्कृंणुध्वमायुधारं कृणुध्वं प्राञ्चं यृज्ञं प्र णयता सखायः २ युनक्त सीरा वि युगा तेनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजेम् । गिरा चे श्रुष्टिः सभरा ग्रस्तेनो नेदीय इत् सृग्यः पुक्वमेयात् ३ सीरा युञ्जन्ति क्वयो युगा वि तेन्वते पृथेक् । धीरा देवेषुं सुम्रया ४ निराह्यान् कृणोतन् सं वर्त्रा दधातन । सिञ्चामहा ग्रवतमुद्रणं व्यं सुषेक्मन्ंपिचतम् ५ इष्कृंताहावमवृतं स्वर्त्रं सुषेचनम् । उद्गिर्णं सिञ्चे ग्राचितम् ६ प्रीणीताश्चान् हितं ज्याथ स्वस्तिवाहं रथिमत् कृणुध्वम् ।

द्रोणिहावमवृतमश्मेचक्र मंस्रीत्रकोशं सिञ्चता नृपार्णम् ७ वृजं कृंगुध्वं स हि वौ नृपाणो वर्म सीव्यध्वं बहुला पृथूनि । पुरं कृगुध्वमार्यसीरधृष्टा मा वेः सुस्रोञ्चम्सो दृंहेता तम् ५ ग्रा वो धियं यृज्ञियां वर्त ऊतये देवां देवीं यंजतां यृज्ञियां मिह । सा नौ दुहीयद्यवंसेव गृत्वी सहस्र्रधारा पर्यसा मृही गौः ६ ग्रा तू षिञ्च हरिमीं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तचताश्मन्मयीभिः । परि ष्वजध्वं दशं कृच्यांभि रुभे धुरौ प्रति वहिं युनक्त १० उभे धुरौ वहिंरापिष्ट्यमानो उन्तर्योनेव चरित द्विजािनः । वनस्पतिं वन ग्रास्थीपयध्वं नि ष दिध्वमर्यनन्त उत्सीम ११

वनस्पतिं वन स्रास्थीपयध्वं नि षू दीधध्वमखनन्त उत्सम् ११ कपृत्रसः कपृथमुद्दीधातन चोदयेत खुदत् वाजसातये।

निष्टिग्रचः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सबाध इह सोमपीतये १२

(१०२) द्वचुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्म्यश्वो मुद्गल ऋषिः । द्रुघण इन्द्रो वा देवता ।

(१, ३, १२) प्रथमातृतीयाद्वादशीनामृचां बृहती, (२, ४-११) द्वितीयायाश्चतुर्थ्याद्यष्टानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी

प्रते रथं मिथूकृत मिन्द्रौऽवत् धृष्णुया । <u> ग्रुस्मिन्नाजौ पुरुहृत श्रुवाय्ये धनभुन्नेषु नोऽव</u> १ उत् स्म वार्तो वहति वासौ ग्रस्या ग्रधिरथं यदर्जयत् सहस्रीम् । रथीरभून्मुद्गलानी गविष्टी भरे कृतं व्यचिदिन्द्रसेना २ त्र्यन्तर्यच्छ जिघांसतो वर्जमिन्द्राभिदासंतः । दासंस्य वा मघवृन्नार्यस्य वा सनुतर्यवया वृधम् ३ उद्नो हदमीपब्जहीषागः कूटे स्म तृंहद्भिमीतिमेति । प्र मुष्कभारः श्रवं इच्छमानो ऽजिरं बाहू ग्रंभरत् सिषांसन् ४ न्यंक्रन्दयन्तुपयन्तं एन ममेहयन् वृष्भं मध्यं त्राजेः। तेन सूर्भवं शतवत सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय ४ क्कदेवे वृष्भो युक्त ग्रांसी दर्वावचीत् सारंथिरस्य केशी। दुधैर्युक्तस्य द्रवेतः सहानंस ऋच्छिन्ति ष्मा निष्पदौ मुद्गलानीम् ६ उत प्रिधमुदेहन्नस्य <u>विद्वा</u>नुपोयुनुग्वंसेगुमत्र शिच्चेन् । इन्द्र उदिवृत् पतिमघ्रचीना मरेहत् पद्योभिः कुकुद्यीन् ७ शनमृष्ट्चफढ़ाव्यचरत् कपुर्दी वर्तत्रायां दार्वानह्यमानः । नुम्मानि कृरवन् बृहवे जनीय गाः पस्पशानस्तविषीरधत ८ \_ इमं तं पेश्य वृष्भस्य युञ्जं काष्ट्रीया मध्ये द्रुघुणं शयीनम् । येने जिगाये शतवेत् सहस्रं गवां मुद्गेलः पृतुनाज्येषु ६ त्रुगरे त्रुघा को न्विश्रत्था देदर्श यं युञ्जन्ति तम्वा स्थीपयन्ति । नास्मै तृगां नोद्कमा भेर न्त्युत्तरो धुरो वहति प्रदेदिशत् १० परिवृक्तेव पतिविद्यमानुट् पीप्याना कूर्चक्रेगेव सिञ्चन्। एषेष्या चिद्रथ्या जयेम सुमुङ्गलं सिनेवदस्तु सातम् ११ \_ त्वं विश्वेस<u>्य</u> जर्ग<u>त</u> श्चचुंरिन्द्रा<u>सि</u> चर्चुषः । वृषा यदाजिं वृषंगा सिषांसिस चोदयन् विध्रणा युजा १२

(१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रोऽप्रतिरथं त्रमृषिः । (१-३, ४-११) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्यादिसप्तर्चाञ्चेन्द्रः, (४) चतुर्थ्या बृहस्पतिः, (१२) द्वादश्या

ग्रप्वा देवी, (१३) त्रयोदश्याश्चेन्द्रो मरुतो वा देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां त्रिष्टुप्, (१३) त्रयोदश्याश्चानुष्टुप् छन्दसी त्र्याशः शिशानो वृष्भो न भीमो घनाघनः चोभेगश्चर्षगीनाम्। संक्रन्देनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेनां त्रजयत् साकमिन्द्रेः १ संक्रन्देनेनानिम्षेर्णं जिष्ण्नां युत्कारेर्णं दुश्चचव्नेनं धृष्णुनां । तदिन्द्रेश जयत् तत् सहध्वं युधौ नर इषुहस्तेन वृष्णि २ स इष्हरतैः स निष्ङ्गिभिर्वृशी संस्रष्टा स युध इन्द्रौ गुरोने । संसृष्टुजित् सौम्पा बाहुश्रध्यूं ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ३ बृहस्पते परि दीया रथेन रत्तोहामित्रौं स्रपुबार्धमानः । प्रभुञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयेन्नस्माकंमेध्यविता रथानाम् ४ <u>बलविज्ञाय स्थिवीरः प्रवीरः सहैस्वान् वाजी सहैमान उग्रः ।</u> ग्रभिवीरो ग्रभिसंत्वा सहोजा जैत्रंमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित् ५ गोत्रभिदं गोविदं वर्जबाहुं जर्यन्तमज्मं प्रमृगन्तमोर्जसा । इमं सेजाता ग्रन् वीरयध्व मिन्द्रं सखायो ग्रन् सं रंभध्वम् ६ \_ <u>त्र</u>्यभि <u>गोत्राणि</u> सहसा गाहमानो ऽद्यो वीरः शतमेन्युरिन्द्रेः । दुश्च<u>यव</u>नः पृतनाषाळयुध्यो३ ऽस्माकं सेना ग्रवतु प्र युत्स् ७ देवसेनानीमभिभञ्जतीनां जर्यन्तीनां मुरुतौ युन्त्वग्रम् ५ इन्द्रेस्य वृष्णो वर्रुणस्य राज्ञे ग्रादित्यानो मुरुतां शर्ध उग्रम् । मुहामनसां भुवनच्यवानां घोषौ देवानां जर्यतामुदस्थात् ६ उद्धेर्षय मघवृन्नायुंधा न्युत् सत्वेनां मामुकानां मनांसि । उद्वेत्रहन् वाजिनां वाजिना न्युद्रथीनां जर्यतां यन्तु घोषीः १० श्रुरमाकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्व स्माकं या इषेव्स्ता जैयन्तु । ग्रस्माकं वीरा उत्तरे भव न्त्वस्मां उ देवा ग्रवता हवेषु ११ ग्रमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहागाङ्गान्यप्वे परेहि। श्रुभि प्रेहि निर्देह हत्सु शोकै रन्धेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम् १२ प्रेता जर्यता नर इन्द्री वः शर्म यच्छतु । उगा वंः सन्तु बाहवो ऽनाधृष्या यथासंथ १३

#### (१०४) चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रोऽष्टक त्रमुषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः स्रसावि सोमः पुरुहूत तुभ्यं हरिभ्यां युज्ञमुपं याहि तूर्यम् । तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना देधन्विर ईन्द्र पिबा सुतस्य १ त्रुप्सु धूतस्यं हरिवः पि<u>बे</u>ह नृभिः सुतस्यं जठरं पृणस्व । मिमि चूर्यमद्रीय इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मदीमुक्थवाहः २ प्रोग्रां पीतिं वृष्णं इयर्मि सत्यां प्रये सुतस्य हर्यश्व तुभ्यम् । इन्द्र धेर्नाभिरिह मदियस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृगानः ३ ऊती शचीवस्तर्व वीर्ये<u>ण</u> वयो दर्धाना उशिज ऋतुज्ञाः । प्रजावंदिन्द्र मन्षो दुरोणे तुस्थुर्गृगन्तः सधमाद्यासः ४ प्रणीतिभिष्टे हर्यश्व सुष्टोः सुषुम्नस्य पुरुरुचो जनसिः। मंहिष्ठामूतिं वितिरे दर्धानाः स्तोतारं इन्द्र तर्व सूनृतंभिः ४ उपु ब्रह्मीिश हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीत्ये सुतस्य । इन्द्रं त्वा युज्ञः चर्ममारामानड् दाश्वाँ ग्रस्यध्वरस्यं प्रकेतः ६ सहस्रवाजमभिमातिषाहं स्तेरेणं मुघवनं स्वृक्तिम् । उपं भूषन्ति गिरो स्रप्रतीत मिन्द्रं नमुस्या जे<u>रितुः</u> पंनन्त ७ सप्तापौ देवीः सुरणा ग्रमृंक्ता याभिः सिन्धुमर्तर इन्द्र पूर्भित् । नवतिं स्रोत्या नवं च स्रवन्ती देवेभ्यों गातुं मनुषे च विन्दः ५ त्रपो महीरभिशस्तिरमुञ्जो ऽजांगरास्वधि <u>देव एकः</u> । इन्द्र यास्त्वं वृत्रतूर्ये चकर्थ ताभिर्विश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ६ वीरेगयः क्रतुरिन्द्रेः सुशस्ति रुतापि धेर्ना पुरुहूतमीडे । त्र्यादेयद्वत्रमकृणोदु लोकं संसाहे शकः पृतना त्र<u>भिष्टिः</u> १० शनं हुवैम मघवानिमन्द्री मस्मिन् भरे नृतेमं वाजसातौ। -शृरावन्तेमुग्रमूतये समत्सु घन्ते वृत्राणि संजितं धर्नानाम् ११

#### (१०४) पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कौत्सो दुर्मित्रः सुमित्रो गुग्गतः, विपर्यस्तनामा वा त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१) प्रथमर्चो गायत्र्युष्णिग्वा, (२,७) द्वितीयासप्तम्योः पिपीलिकमध्या, (३-६, ५-१०) तृतीयादिचतसृग्णामष्टम्यादितृचस्य चोष्णिक, (११) एकादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

कदा वसो स्तोत्रं हर्यत् स्रावं श्मशा रुधद्धाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय १ हरी यस्यं सुयुजा विवेता वे रर्व्नतानु शेपां । उभा रजी न केशिना पतिर्दन् २

त्रप् योरिन्द्रः पार्पज् ग्रा मर्तो न श्रिश्माणो बिभीवान् । शुभे यद्युयुजे तिविषीवान् ३

सचायोरिन्द्रश्चर्कृष् ग्राँ उपान्सः संपुर्यन् । नृदयोर्विवृतयोः शूर इन्द्रेः ४ ग्रिधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्टचै । वृनोति शिप्रीभ्यां शिप्रिणीवान् ४

प्रास्तौदृष्वीजो ऋष्वेभि स्तत च शूरः शर्वसा। ऋभूर्न क्रतुंभिर्मात्रिश्वो ६ वजं यश्चक्रे सुहनीय दस्यवे हिरीम्शो हिरीमान्। ऋर्रतहनुरद्भंतं न रर्जः ७ ऋवे नो वृजिना शिशी ह्यूचा वेनेमान्चेः। नाब्रह्मा यज्ञ ऋध्ग्जोषिति त्वे

ऊर्ध्वा यत् ते त्रेतिनी भू द्यज्ञस्ये धूर्षु सद्येन् । सजूर्नावं स्वयंसं सचायोः ६ श्रिये ते पृश्निरुपसेचेनी भू च्छ्रिये दर्विर्रेपाः । यया स्वे पात्रे सिञ्चस उत् १०

शतं वा यदंसुर्य प्रति त्वा सु<u>मित्र इत्थास्तौदुर्मित्र इ</u>त्थास्तौत् । ग्रावो यद्दंस्युहत्ये कुत्सपुत्रं प्रावो यद्दंस्युहत्ये कुत्सवृत्सम् ११ षष्ठोऽध्यायः । व० १-२७ ।

(१०६) षडुत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपो भूतांश त्रृषिः । ग्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

उभा उ नूनं तिदर्वथयेथे वि तेन्वाथे धियो वस्त्रापसैव।
सधीचीना यातेवे प्रेमंजीगः सुदिनेव एच त्रा तंसयेथे १
उष्टारेव फर्वरेष श्रयेथे प्रायोगेव श्वात्र्या शासुरेथः।
दूतेव हि ष्ठो यशसा जनेषु मापं स्थातं महिषेवावपानात् २
साकंयुजां शकुनस्येव पचा पृश्वेवं चित्रा यजुरा गंमिष्टम्।
ग्रिप्तिरेव देवयोदीदिवांसा परिज्मानेव यजथः पुरुत्रा ३
ग्रापी वो ग्रस्मे पितरेव पुत्रो ग्रेवं रुचा नृपतीव तुर्ये।
इर्येव पृष्टिये किरगेव भुज्ये श्रिष्टीवानेव हव्मा गंमिष्टम् ४

वंसेगेव पूष्यां शिम्बातां मित्रेवं ऋता शतरा शातंपन्ता। वाजेवोच्चा वर्यसा धर्म्येष्ठा मेषेवेषा संपर्याई पुरीषा ५ सृग्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेवं तुर्फरी पर्फरीकां। उद्वन्यजेव जेमेना मदेरू ता में जराय्वजरं मृरायुं ६ पुजेव चर्चरं जारं मृरायुं चचेवार्थेषु तर्तरीथ उग्रा। ऋभू नापेत् खरमुजा खर्जुं वायुर्न पर्फरत् चयद्रयीणाम् ७ धर्मेव मधुं जठरं सनेरू भगेविता तुर्फरी फारिवारंम्। पुत्रेवं चचरा चन्द्रनिर्शिङ्गनेऋङ्गा मनन्याई न जग्मी ६ बृहन्तेव गुम्भरेषु प्रतिष्ठां पादेव गुधं तरेते विदाथः। कर्गेव शासुरनु हि स्मराथों ऽशेव नो भजतं चित्रमर्नः ६ ऋगुरङ्गरेव मध्वरंयेथे सार्षेव गविं नीचीनंबारे। कीनारेव स्वरंमासिष्विदाना चामेवोर्जा सूयवसात् संचेथे १० ऋध्याम् स्तोमं सनुयाम् वाज मा नो मन्त्रं सुरथेहोपं यातम्। यशो न पुक्वं मधु गोष्वन्त रा भूतांशों ऋश्विनोः कामेमप्राः ११

#### (१०७) सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो दिव्य ऋषिः, प्राजापत्या दिन्नणा वा ऋषिका । दिन्नणा दिन्नणादातारो वा देवताः । (१-३, ४-११) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्यादिसप्तर्चाञ्च त्रिष्ठुप्, (४) चतुर्थ्याश्च जगती छन्दसी ऋाविरंभून्मिह् माघोनमेषां विश्वं जीवं तमंसो निरंमोचि । मिह ज्योतिः पितृभिर्द्त्तमागां दुरुः पन्था दिन्नणाया ऋदर्शि १ उच्चा दिवि दिन्नणावन्तो ऋस्थु ये ऋश्वदाः सह ते सूर्येण । हिर्गयदा ऋगृतत्वं भंजन्ते वासोदाः सोम् प्र तिरन्त ऋायुः २ देवी पूर्तिर्दिन्नणा देवयुज्या न केवारिभ्यो नृहि ते पृणन्ति । ऋथा नरः प्रयंतदिन्नणासो ऽवद्यभिया बृहवः पृणन्ति ३ शातधारं वायुम्कं स्वर्विदं नृचन्नंसस्ते ऋभि चन्नते हृविः । ये पृणन्ति प्र च यच्छंन्ति संगुमे ते दिन्नणावान् ग्राम्णीरग्रमेति । तमेव मन्ये नृपतिं जनानां यः प्रथमो दिन्नणावान् ग्राम्णीरग्रमेति । तमेव मन्ये नृपतिं जनानां यः प्रथमो दिन्नणामिववायं ४ तमेव ऋषिं तम् बृह्माणीमाह र्यज्ञन्यं साम्गाम्ब्यशासंम् ।

स शक्रस्यं तुन्वों वेद तिस्रो यः प्रथमो दर्ज्ञिणया रराधं ६ दिच्याश्वं दिच्चिणा गां देदाति दिच्चिणा चन्द्रमुत यद्धिरंगयम्। दिच्णार्च वनुते यो न त्रात्मा दिच्चिणां वर्म कृणुते विजानन् ७ न भोजा मैमुर्न न्यर्थमीयुर्न रिष्यन्ति न व्येथन्ते ह भोजाः। इदं यद्विश्वं भुवनं स्वेश्चे तत् सर्वं दिन्तिणभ्यो ददाति ५ \_ भोजा जिंग्युः सुरभिं यो<u>नि</u>मग्रे भोजा जिंग्युर्वुध्वं१ या सुवासाः । भोजा जिंग्युरन्तःपेयुं सुराया भोजा जिंग्युर्ये स्रहूताः प्रयन्ति ६ भोजायाश्चं सं मृजन्त्याशं भोजायस्ति कुन्याई शुम्भेमाना । भोजस्येदं पुष्करिर्णीव वेश्म परिष्कृतं देवमानेवे चित्रम् १० भोजमश्वीः सुष्ठवाही वहन्ति सुवृद्रथी वर्तते दिन्नीगायाः । भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शत्रून्त्समनीकेषु जेता ११

> (१०८) ग्रष्टोत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ३, ४, ७, ६)

प्रथमातृतीयापञ्चमीसप्तमीनवमीनामृचां पर्णयोऽसुरा ऋषयः, (२, ४, ६, ८, १०-११) द्वितीयाचतुर्थीषष्ठचष्टमीदशम्येकादशीनाञ्च सरमा ऋषिका । (१, ३, ४, ७,

ह) प्रथमातृतीयापञ्चमीसप्तमीनवमीनामृचां सरमा, (२, ४, ६, ८, १०−११) द्वितीयाचतुर्थीषष्ठचष्टमीदशम्येकादशीनाञ्च पणयो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमनिड् दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः ।

कास्मेहितिः का परितक्म्यासीत् कुथं रसायां ग्रतरः पर्यासि १ इन्द्रेस्य दूतीरिषिता चेरामि मुह इच्छन्ती परायो निधीन् वेः । <u> ग्रुतिष्कदी भियसा तन्ने ग्रावृत् तथी रसायी ग्रतरं पर्यासि २</u> कीदृङ्ङन्द्रेः सरमे का दृशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्। त्र्या च गच्छांन्मित्रमेना दधामा ऽथा गवां गोपंतिनों भवाति ३ नाहं तं वैदु दभ्यं दभृत् स यस्येदं दूतीरसरं पराकात्। न तं गूहिन्त स्रवतौ गभीरा हुता इन्द्रेग प्रायः शयध्वे ४ इमा गार्वः सरमे या ऐच्छः परि दिवो ग्रन्तीन् स्भगे पर्तन्ती । \_ कस्ते ए<u>ना</u> ग्रवे सृजादयुंध्व्यातास्माकमायुंधा सन्ति तिग्मा ४ <u> त्रुसे</u>न्या वेः परायो वर्चास्य निष्ठव्यास्तन्वेः सन्तु पापीः । ग्रधृष्टो व एत्वा ग्रस्तु पन्था बृह्स्पतिर्व उभ्या न मृंळात् ६

श्रयं निधिः संरमे श्रद्रिबुधो गोभिरश्वेभिर्वस्ंभिन्यृंष्टः । रच्चित्त तं प्रायो ये स्रुगोपा रेकुं प्रदमलेकमा जंगन्थ ७ एह गम्नृषयः सोमेशिता श्र्यास्यो श्रद्धिरसो नवंग्वाः । त एतमूर्वं वि भंजन्त गोना मधैतद्वचः प्रायो वम् न्नित् ६ एवा च त्वं संरम श्राजगन्थ प्रबाधिता सहसा दैव्येन । स्वसारं त्वा कृश्वै मा पुनर्गा श्रपं ते गर्वा सुभगे भजाम ६ नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्व मिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः । गोकामा मे श्रच्छदयन् यदाय मपातं इत प्रायो वरीयः १० दूरमित प्रायो वरीय उद्गावो यन्तु मिन्तीर्श्यतेनं । बृहस्पित्यां श्रविन्दन्निगूळहाः सोमो ग्रावाण श्रृषयश्च विप्राः ११

#### (१०६) नवोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य जुहूर्नाम्नी ब्रह्मवादिनी ब्रह्मजाया ऋषिका, ब्राह्म ऊर्ध्वनाभा वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चां त्रिष्टुप्, (६-७) षष्ठीसप्तम्योश्चानुष्टुप् छन्दसी

तैऽवदन् प्रथमा ब्रह्मिकिल्बिषे ऽकूंपारः सिल्लो मतिरिश्वी ।
वीळहर्ं सत्पे उग्रो मयोभू रापौ देवीः प्रथम् जा ऋते ने १
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायंच्छदहं शीयमानः ।
ऋन्वर्तिता वर्षणो मित्र ऋति दिग्नहींता हस्तगृह्या निनाय २
हस्तेनैव ग्राह्यं ऋतिरस्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवीचन् ।
न दूतायं प्रह्यं तस्थ एषा तथा राष्ट्रं गृंपितं चित्रयंस्य ३
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वं सप्तऋषयस्तपेसे ये निषेदुः ।
भीमा जाया ब्राह्मिणस्योपनीता दुर्धां दिधाति प्रमे व्योमन् ४
ब्रह्मचारी चेरित वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम् ।
तेनं जायामन्वविन्द्बह्हस्पितः सोमेन नीतां जुह्नं न देवाः ४
पुनवें देवा स्रददः पुनर्मन्ष्या उत ।
राजानः सत्यं कृरवाना ब्रह्मजायां पुनर्ददः ६
पुनर्दायं ब्रह्मजायां कृत्वी देवेनिकिल्ब्षम् ।
ऊर्जं पृथिव्या भुक्त्वायों रुगायमुपीसते ७

#### (११०) दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवो जमदिम्नर्जामदम्मचो रामो वा ऋषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः, (२) द्वितीयायास्तनूनपात्, (३) तृतीयाया इळः, (४) चतुर्थ्या बर्हिः, (४) पञ्चम्या देवीर्द्वारः, (६) षष्ठचा उषासानक्ता,

(७) सप्तम्या दैन्यौ होतारौ प्रचेतसौ, (८) त्रष्टम्यास्तिस्रो देन्यः

सरस्वतीळाभारत्यः, (६) नवम्यास्त्वष्टा, (१०) दशम्या वनस्पतिः, (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतय्हो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

सिमद्भो ऋद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान् यंजसि जातवेदः । ग्रा च वह मित्रमहश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविरेसि प्रचैताः १ तर्नूनपात् पथ ऋतस्य यानान् मध्व सम् अन्तस्वेदया स्जिह्न । मन्मानि धीभिरुत युज्ञमृन्धन् देवुत्रा चे कृणुह्यध्वरं नेः २ त्राजुह्णीन ईडचो वन्द्यश्चा ऽऽ योह्यम्ने वस्भिः सजोषीः । त्वं देवानामिस यह होता स एनान् यज्ञीषितो यजीयान् ३ प्राचीनं बर्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तौरस्या वृज्यते ग्रग्रे ग्रह्माम् । व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो ग्रदितये स्योनम् ४ व्यचेस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभयो न जनयः शुम्भमानाः । देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायुणाः ५ त्र्या सुष्वर्यन्ती य<u>ज</u>ते उपिक उषासानक्ता सदतां नि योनौ । दिव्ये योषे गे बृहुती स्रुक्मे ग्रधि श्रियं श्क्रिपशं दधीने ६ दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिर्माना युज्ञं मनुषो यर्जध्यै। प्रचोदयन्ता विदर्थेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां ७ त्र्या नौ युज्ञं भारती तूर्यमे त्विळी मनुष्वदिह चेतर्यन्ती । तिस्रो देवीर्बिहिरेदं स्योनं सरस्वती स्वर्पसः सदन्तु ५ य इमे द्यावापृथिवी जिनत्री रूपैरपिंशद्भवनानि विश्वा। तमुद्य होतरिषितो यजीयान् देवं त्वष्टौरिमह येचि विद्वान् ६ उपार्वसृज त्मन्या समुञ्जन् देवानां पार्थ त्रृतुथा हुवींषि । वनस्पतिः शमिता देवो स्रिप्ताः स्वदेन्तु हुव्यं मधुना घृतेने १० सद्यो जातो व्यंमिमीत युज्ञ मुग्निर्देवानांमभवत् पुरोगाः । ग्रस्य होतुंः प्रदिश्यृतस्यं वाचि स्वाहांकृतं हुविरंदन्तु देवाः ११

## (१११) एकादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैरूपोऽष्ट्रादंष्ट्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

मनीषिणः प्र भेरध्वं मनीषां यथायथा मृतयः सन्ति नृणाम् । इन्द्रं सत्यैरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्वणस्युर्विदीनः १ त्रातस्य हि सदसो धीतिरद्यौत् सं गर्ष्टियो वृष्भो गोभिरानट्। उदितिष्ठत् तिविषेगा रवेंग महान्ति चित् सं विव्याचा रजांसि २ इन्द्रः किल श्रुत्यो ग्रुस्य वेद् स हि जिष्णुः पेथिकृत् सूर्याय । म्रान्मेनां कृरवन्नच्युंतो भुवद्गोः पतिर्दिवः सनुजा म्रप्रतीतः ३ इन्द्रौ मुह्ना महुतो स्रेर्ण्वस्य वृतामिनादङ्गिरोभिर्गृगानः । पुरूरिं चिन्नि तताना रजांसि दाधार यो धरुरां सत्यताता ४ -इन्द्रौ <u>दिवः प्रति</u>मानं पृ<u>थि</u>व्या विश्वा वेदु सर्वना हन्ति शुष्णीम् । मुहीं चिद् द्यामार्तनोत् सूर्येण चास्कम्भं चित् कम्भनेनु स्कभीयान् ४ वर्जे<u>ण</u> हि वृ<u>त्र</u>हा वृत्रमस्त रदेवस्य शूश्वानस्य मायाः । वि धृष्णो स्रत्रं धृषता जीवन्था ऽथाभवो मघवन् बाह्नोजाः ६ सर्चन्त यदुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्। त्रा यन्न चीत्रं दर्हशे <u>दिवो</u> न पुनेर्युतो निकरद्धा नु वैद ७ दूरं किले प्रथमा जेग्मुरासा मिन्द्रेस्य याः प्रस्वे सस्त्रुरापः । -क्वे स<u>्वि</u>दग्रुं क्वे बुध्न ग्रीसा मा<u>पो</u> मध्यं क्वे वो नूनमन्तेः **५** सृजः सिन्ध्र्रहिना जग्रसानाँ ग्रादिदेताः प्र विविजे ज्वेने । \_ मुमुं चमार्गा <u>उ</u>त या मुंमुच्चे ऽधे<u>दे</u>ता न रंमन्ते निर्तिक्ताः ६ सधीचीः सिन्धुंमुशतीरिवायन् त्सनाजार त्रारितः पूर्भिदासाम् । ग्रस्तमा ते पार्थिवा वसू न्यस्मे जेग्मुः सूनृतो इन्द्र पूर्वीः १०

(११२) द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैरूपो नभःप्रभेदन ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्<u>द्र</u> पिबे प्रतिकामं सुतस्ये प्रातःसावस्त<u>व</u> हि पूर्वपीतिः । हर्षस<u>्व</u> हन्तेवे शूर शत्रू नुक्थेभिष्टे वीर्यार्३ प्र ब्रेवाम १ यस्ते रथो मनसो जवीया नेन्द्र तेने सोमुपेयाय याहि। त्यमा ते हर्यः प्र द्रवन्तु येभिर्यासि वृषेभिर्मन्देमानः २ हरित्वता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ठै रूपैस्तन्वं स्पर्शयस्व । ग्रुस्माभिरिन्द्र सर्विभिर्हुवानः संधीचीनो मदियस्वा निषद्यं ३ यस्य त्यत् तै महिमानुं मदै िष्वमे मुही रोदंसी नाविविक्ताम्। तदोक त्रा हरिभिरिन्द्र युक्तैः प्रियेभिर्याहि प्रियम नुमच्छ ४ यस्य शर्श्वत् पपिवाँ ईन्द्र शत्रू ननानुकृत्या रगया चकर्थ । स ते पुरेधिं तिविषीमियर्ति स ते मदीय सुत ईन्द्र सोमेः ४ इदं ते पात्रं सर्नवित्तमिन्द्र पिबा सोर्ममेना शतक्रतो । \_ वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनासो हितप्रयसो वृषभ् ह्वयेन्ते । श्रुस्माकं ते मध्मत्तमानी मा भुवन्त्सर्वना तेषु हर्य ७ प्रतं इन्द्र पूर्व्याणि प्रन्नं वीर्या वोचं प्रथमा कृतानि । सतीनमन्युरश्रथायो त्र्रद्रि स्वेदनामकृणोर्ब्रह्मेणे गाम् ५ नि षु सींद गरापते गुरोषु त्वामीहुर्विप्रतमं कवीनाम्। न ऋते त्वत् क्रियते किं चनारे मुहामुर्कं मेघवञ्चित्रमेर्च ६ <u> ऋभि</u>रूया नौ मघवृन् नार्धमा<u>ना</u>न् त्सखें <u>बो</u>धि वस्पते सखीनाम् । रर्गं कृधि रगकृत् सत्यशष्मा ऽभंक्ते चिदा भंजा राये ऋस्मान् १० दशमोऽनुवाकः । सू० ११३-१२८ ।

## (११३) त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१०) दशरचस्यास्य सूक्तस्य वैरूपः शतप्रभेदन ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१६) प्रथमादिनवर्चां जगती, (१०) दश्मयाश्च त्रिष्टुप् छन्दसी
तमस्य द्यावापृथिवी सर्चेतसा विश्वेभिर्देवैरनु शुष्ममावताम् ।
यदैत्कृंरावानो मेहिमानेमिन्द्रियं पीत्वी सोमस्य क्रतुंमाँ स्रवर्धत १
तमस्य विष्णुर्मिहिमानमोर्जसां ऽशुं देधन्वान् मधुंनो वि रेप्शते ।
देवेभिरिन्द्रों मुघवां स्यावंभि र्वृत्रं जेघन्वाँ स्रभवद्वरेंगयः २
वृत्रेण यदहिना बिभ्रदायुंधा समस्थिथा युधये शंसेमाविदे ।
विश्वे ते स्रत्रं मुघतः सह त्मना ऽवधिन्नुग्रं महिमानेमिन्द्रियम् ३
ज्ज्ञान एव व्यंबाधत् स्पृधः प्रापंश्यद्वीरो स्रभि पौंस्यं रण्म् ।

त्रवृंश्चदद्विमवं सस्यदंः सृज दस्तंभ्नाः इतं स्वप्रस्ययं पृथुम् ४ ग्रादिन्द्रः स्त्रा तविषीरपत्यत् वरीयो द्यावापृथिवी ग्रंबाधत । ग्रवाभरद्धृष्ठितो वर्षमायसं शेवं मित्राय् वरुणाय दाशुषे ४ इन्द्रस्यात्र् तविषीभ्यो विर्पृशिनं त्रृष्ठायतो ग्रंरहयन्त मृन्यवे । वृत्रं यदुग्रो व्यवृंश्चदोर्जसा ऽपो बिभ्रतं तमसा परीवृतम् ६ या वीर्याणि प्रथमानि कर्त्वा महित्वेभिर्यतंमानौ समीयतुः । ध्वान्तं तमोऽवं दध्वसे हृत इन्द्रौ मृह्णा पूर्वहृंतावपत्यत ७ विश्वे देवासो ग्रध् वृष्णयानि ते ऽवध्यन्त्सोमेवत्या वचस्ययां । रद्धं वृत्रमहिमन्द्रस्य हन्मना ऽग्निर्न जम्भैस्तृष्वन्नमावयत् ६ भूरि दर्ज्वभिर्वचनेभिर्त्रृक्वंभिः स्व्यंभिः स्व्यानि प्र वीचत । इन्द्रो धुनिं च चुमुरिं च दम्भयं अ्र्द्धामनस्या शृंगुते द्भीतेये ६ त्वं पुरूग्या भेरा स्वश्वचा येभिर्मंसै निवचनानि शंसन् । सुगेभिर्विश्वा दुरिता तरेम विद्रो षु ग्रं उर्विया गाधम्द्य १०

#### (११४) चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैरूपः सिधस्तापसो घर्मो वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-३, ४-१०) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्यादिषड्डचाञ्च त्रिष्टुप्, (४) चतुर्थ्याश्च जगती छन्दसी

घुर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतु स्तयोर्जुष्टिं मात्तिश्चां जगाम ।
दिवस्पयो दिधिषाणा अवेषन् विदुर्देवाः सहसामानम्कम् १
तिस्रो देष्ट्राय निर्मृतीरुपासते दीर्घ्रुतो वि हि जानन्ति वह्नयः ।
तासां नि चिक्युः क्वयो निदानं परेषु या गृह्येषु वृतेषु २
चतुष्कपर्दा युवृतिः सुपेशां घृतप्रतीका व्युनानि वस्ते ।
तस्यां सुप्णां वृष्णा नि षेदतुर्यत्रं देवा दिधिरे भाग्धेयम् ३
एकंः सुप्णाः स समुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भुवनं वि चेष्टे ।
तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेळिह् स उ रेळिह मातरेम् ४
सुप्णां विप्राः क्वयो वचौभिरेकं सन्तं बहुधा केल्पयन्ति ।
छन्दांसि च दर्धतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादेश ५
ष्ट्रित्रंशांश्चं चतुरेः कल्पयन्त श्रुव्नासि च दर्धत आद्वाद्शम् ।
यज्ञं विमायं क्वयो मनीष सृक्सामाभ्यां प्र रथं वर्तयन्ति ६

चर्तुर्दशान्ये महिमानी ग्रस्य तं धीरी वाचा प्र ग्रंयन्ति सप्त । ग्राप्तीनं तीर्थं क इह प्र वीच होने पथा प्रपिबन्ते सुतस्ये ७ सहस्रधा पेश्चद्दशान्युक्था यावृद् द्यावीपृथिवी तावृदित् तेत् । सहस्रधा महिमानेः सहस्रं यावृद्ब्रह्म विष्ठितं तार्वती वाक् इ कश्छन्देसां योगमा वेद् धीरः को धिष्णयां प्रति वार्च पपाद । कमृत्विजीमष्टमं शूर्रमाहु हिरी इन्द्रेस्य नि चिकाय कः स्वित् ६ भूम्या ग्रन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य धूर्षु युक्तासी ग्रस्थुः । श्रमस्य दायं वि भजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हुम्ये हितः १०

#### (११५) पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य वार्ष्टिहव्य उपस्तुत ऋषिः । स्रिग्निर्देवता । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती, (८) ग्रष्टम्यास्त्रिष्टुप्, (६) नवम्याश्च शक्वरी छन्दांसि चित्र इच्छिशोस्तरुंगस्य वज्तथो न यो मातरविप्येति धातेवे । अनुधा यदि जीजेनुदधी च नु वुवर्च सुद्यो महि दूत्यं र चरेन् १ श्रुग्निर्हु नामे धायि दन्नपस्तेमः सं यो वनो युवते भस्मेना दुता । <u> ग्रभिप्रमुर्ग जुह्ना स्वध्वर इनो न प्रोर्थमानो यर्वसे वृषा २</u> तं वो विं न द्रुषदं देवमन्धेस इन्दुं प्रोर्थन्तं प्रवर्पन्तम्र्णवम् । त्र्यासा वहिं न शोचिषां विरप्शिनं महिवतं न सरजेन्तमध्वेनः ३ वि यस्य ते जयसानस्याजर धत्तोर्न वाताः परि सन्त्यच्युताः । म्रा रखासो युर्वधयो न सत्वनं त्रितं नेशन्त प्र शिषन्तं इष्टये ४ स इद्ग्निः करावेतमुः करावेसखा ऽर्यः परस्यान्तरस्य तर्रुषः । अक्रिः पातु गृगातो अक्रिः सूरी नृमिदंदातु तेषामवौ नः ४ वाजिन्तमाय सह्यसे सुपित्र्य तृषु च्यवना ग्रनु जातवैदसे। त्रुनुद्रे चिद्यो धृषुता वरं <u>स</u>ते मुहिन्तमाय धन्वनेदेविष्यते ६ एवाग्निमंतैः सह सूरिभि र्वसुः ष्टवे सहसः सूनरो नृभिः। मित्रासो न ये सुधिता त्रृतायवो द्यावो न द्युप्रैरभि सन्ति मानुषान् ७ ऊर्जी नपात् सहसावृद्गिति त्वो पस्तुतस्य वन्दते वृषा वाक्। त्वां स्तीषाम् त्वयां सुवीरा द्राघीय त्रायुः प्रतरं दधीनाः ५ इति त्वाग्ने वृ<u>ष्टि</u>हर्व्यस्य पुत्रा उपस्तुता<u>स</u> ऋषंयोऽवोचन् । ताँश्चं पाहि गृंगतर्श्चं सूरीन् वषुड्वषुळित्यूर्ध्वासौ ग्रनचन् नमो नम्

# इत्यूर्ध्वासी ग्रनचन् ६

# (११६) षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य स्थौरोऽग्नियुतोऽग्नियूपो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

पिबा सोमं महुत ईन्द्रियाय पिबा वृत्राय हन्तेवे शविष्ठ । पिबं राये शर्वसे ह्यमानः पिब् मध्वस्तृपदिन्द्रा वृषस्व १ त्रुस्य पिंब ज्ञुमतुः प्रस्थितस्ये <u>न्द</u>्र सोर्मस्य वरमा सुतस्ये । स्<u>वस्ति</u>दा मनेसा मादयस्वा ऽर्वाचीनो रेवते सौभेगाय २ मुमत्तुं त्वा दिव्यः सोमं इन्द्र मुमत्तु यः सूयते पार्थिवेषु । मुमत्तु येनु वरिवश्चकर्थं मुमत्तु येने निरिणासि शत्रून् ३ त्र्या <u>द</u>्विबर्हा त्र<u>्या</u>मनो यात्विन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धेः । गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्वः सत्रा खेदीमरुशहा वृषस्व ४ नि तिग्मानि भ्राशयुन् भ्राशया न्यवं स्थिरा तेनुहि यातुजूनाम् । उगार्य ते सहो बलं ददामि प्रतीत्या शत्रून् विग्देषु वृश्च ४ व्यर्थर्य ईन्द्र तनुहि श्रवांस्यो जेः स्थिरेव धन्वेनोऽभिमातीः । त्रुस्मद्रचेग्वावृधानः सह<u>ौभि</u> रिनभृष्टस्तन्वं वावृधस्व ६ इदं हुविर्मघवुन् तुभ्यं रातं प्रति सम्राळहंगानो गृभाय। -तुभ्यं सुतो मेघवृन् तुभ्यं पुक्वोई ऽद्धी<u>न्द्र</u> पिर्ब <u>च</u> प्रस्थितस्य ७ <u>अ</u>द्धीदिन्द्र प्रस्थि<u>ते</u>मा हुवीं<u>षि</u> चनौ दिधष्व प<u>च</u>तोत सोमम् । प्रयेस्वन्तः प्रति हर्यामसि त्वा सत्याः सन्तु यजीमानस्य कामीः ५ प्रेन्द्राग्निभ्यां सुवचस्यामियर्मि सिन्धाविव प्रेरयं नार्वमुर्कैः । ग्रयां इव परि चरन्ति देवा ये ग्रस्मभ्यं धनदा उद्भिदंश ह

# (११७) सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसो भिचुर्ऋषः । धनान्नदानं देवता । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोर्जगती, (३-६) तृतीयादिसप्तानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी न वा उ देवाः चुधमिद्वधं देदु रुताशितमुपं गच्छन्ति मृत्यवः । उतो रियः पृंग्रतो नोपं दस्य त्युतापृंग्णन् मर्डितारं न विन्दते १ य स्त्राधार्यं चकमानायं पित्वो उन्नवान्त्सन् रंफितायोपजग्मुषे ।

स्थिरं मनः कृणुते सेवेते पुरो तो चित् स मंर्डितारं न विन्दते २ स इद्धोजो यो गृहवे ददा त्यन्नकामाय चरते कृशार्य। ग्रारंमस्मै भवित यामंहृता उतापरीषुं कृणुते सखीयम् ३ न स सखा यो न ददित सर्व्ये सचाभुवे सर्चमानाय पित्वः। ग्रापंस्मात् प्रेयान्न तदोको ग्रस्ति पृणन्तम्न्यमरंणं चिदिच्छेत् ४ पृण्णियादिन्नार्धमानाय तव्यान् द्राघीयांसमनुं पश्येत पन्थाम्। ग्रावे ह वर्तन्ते रथ्येव चक्रा उन्यमन्यमुपं तिष्ठन्त रायः ४ मोघ्मन्नं विन्दते ग्रप्रचेताः सत्यं न्नवीमि वध इत् स तस्यं। नार्यमणं पृष्यिति नो सखीयं केवेलाघो भवित केवलादी ६ कृषित्रत् फाल ग्राशितं कृणोति यन्नध्वान्मपं वृङ्के चिरित्रेः। वदंन् बृह्यावदतो वनीयान् पृन्नापरपृणन्तम्भि ष्यात् ७ एकपाद्भ्यो द्विपदो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादंम्भ्येति पृश्चात्। चतुष्पादेति द्विपदो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादंम्भ्येति पृश्चात्। चतुष्पादेति द्विपदोमिभस्वरे संपश्येन् पृङ्कीरुपतिष्ठीमानः ६ समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः संमातरां चिन्न समं दुंहाते। यमयौश्चिन्न समा वीर्याण ज्ञाती चित् सन्तौ न समं पृंणीतः ६

(११८) त्र्रष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यामहीयव उरुन्नय ऋषिः । रन्नोहाग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

त्रुमें हंसि न्यर्तिणं दीद्यन्मर्त्येष्वा। स्वे चये शुचिवत १ उत्तिष्ठसि स्विहतो घृतानि प्रति मोदसे। यत् त्वा स्रुचेः समस्थिरन् २ स त्राहृतो वि रौचते ऽग्निरीळेन्यौ गिरा। स्रुचा प्रतीकमज्यते ३ घृतेनाग्निः समज्यते मधुप्रतीक त्राहृतः। रोचमानो विभावसः ४ जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यौ हव्यवाहन। तं त्वौ हवन्त मर्त्याः ४ तं मर्ता त्रुमेर्त्यं घृतेनाग्निं सेपर्यत। त्रुद्योभ्यं गृहपतिम् ६ त्रुद्योभ्येन शोचिषा उम्ने रच्चस्त्वं देह। गोपा त्रुतस्यं दीदिहि ७ स त्वमेम्ने प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः। उरुचयेषु दीद्यंत् ६ तं त्वौ गीभिरुक्चयौ हव्यवाहं समीधिरे। यजिष्ठं मान्षे जने ६

(११६) एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रो लब त्रृषिः । त्र्रात्मा देवता । गायत्री छन्दः

इति वा इति में मनो गामश्रं सनुयामिति । कुवित् सोम्स्यापामिति १ प्र वार्ता इव् दोर्धत् उन्मां पीता श्रंयंसत । कुवित् सोम्स्यापामिति २ उन्मां पीता श्रंयंसत् रथमश्रां इवाशवः । कुवित् सोम्स्यापामिति ३ उपं मा मृतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम् । कुवित् सोम्स्यापामिति ४ श्र्ष्टं तष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हृदा मृतिम् । कुवित् सोम्स्यापामिति ४ नृहि में श्रिच्चिया ऽच्छान्त्सुः पर्श्चं कृष्टयः । कुवित् सोम्स्यापामिति ६ नृहि में रोदंसी उभे श्रुन्यं पृचं चन प्रति । कुवित् सोम्स्यापामिति ७ श्रुभि द्यां महिना भ्वा मुभी इंमां पृथिवीं महीम् । कुवित् सोम्स्यापामिति ५

हन्ताहं पृंथिवीिम्मां नि देधानीह वेह वो । कुवित् सोम्स्यापािमिति ६ स्रोषिमत् पृंथिवीम्हं जङ्कनािनीह वेह वो । कुवित् सोम्स्यापािमिति १० दिवि में स्रुन्यः पृज्ञोई ऽधो स्रुन्यमंचीकृषम् । कुवित् सोम्स्यापािमिति ११ स्रहमिस्म महाम्हो ऽभिन्भ्यमुदीिषतः । कुवित् सोम्स्यापािमिति १२ गृहो याम्यरेकृतो देवेभ्यो हव्यवाहेनः । कुवित् सोम्स्यापािमिति १३ सप्तमोऽध्यायः । व० १-३० ।

(१२०) विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याथर्वणो बृहद्दिव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

तदिद्दास भुवनिषु ज्येष्ट्रं यतौ ज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः ।
सद्यो जंज्ञानो नि रिणाति शत्रू ननु यं विश्वे मद्दन्त्यूमाः १
वावृधानः शर्वसा भूयौजाः शत्रुंद्वासायं भियसं दधाति ।
ग्रव्यनच्च व्यनच्च सिस्त्र सं ते नवन्त प्रभृंता मदेषु २
त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्वियंदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः ।
स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा स मदः सु मधु मधुंनाभि यौधीः ३
इति चिद्धि त्वा धना जर्यन्तं मदेमदे ग्रनुमदेन्ति विप्राः ।
ग्रोजीयो धृष्णो स्थिरमा तेनुष्व मा त्वां दभन् यातुधानां दुरेवाः ४
त्वयां व्यं शांशद्यहे रगेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यांनि भूरि ।

चोदयंगि त ग्रायुंधा वचोंभिः सं ते शिशामि ब्रह्मंगा वयांसि ४ स्तुषेय्यं पुरुवर्षसमृभ्वं मिनतेममाप्तचमाप्तचानाम् । ग्रा दंषिते शर्वसा सप्त दानून् प्र सांचते प्रतिमानांनि भूरि ६ नि तद्देधिषेऽवर्षं परं च यस्मिन्नाविथावंसा दुरोगे । ग्रा मातरा स्थापयसे जिगृबू ग्रतं इनोषि कर्वरा पुरूगि ७ इमा ब्रह्मं बृहद्दिवो विवृक्ती न्द्राय शूषमंग्रियः स्वर्षाः । महो गोत्रस्यं चयति स्वराजो दुर्श्च विश्वां ग्रवृग्णोदप् स्वाः ६ एवा महान् बृहद्दिवो ग्रथ्वां ऽवौचत् स्वां तन्वर्रमिन्द्रमेव । स्वसारो मात्रिभ्वरीरिप्रा हिन्वन्ति च शर्वसा वर्धयन्ति च ६

(१२१) एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यो हिरगयगर्भ ऋषिः । कः (प्रजापतिः) देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

हिरगयगुर्भः समेवर्तुताग्रे भूतस्ये जातः पतिरेके स्रासीत्। स दोधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाये हुविषो विधेम १ य ग्रात्मदा बेलदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषुं यस्यं देवाः । यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हिवर्षा विधेम २ यः प्रां<u>श</u>ातो निमिष्तो मेहित्वै क इद्राजा जर्गतो बभूवं । य ईशे ग्रस्य द्विपद्श्वतृष्पदः कस्मै देवायं ह्विषां विधेम ३ यस्येमे हिमर्वन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः। यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हुविषा विधेम ४ येन द्यौरुग्रा पृथिवी चे दृळहा येन स्वः स्तिभितं येन नार्कः । यो ग्रन्तरिंचे रर्जसो विमानः कस्मै देवार्य हविषा विधेम ४ यं क्रन्दंसी अर्वसा तस्तभाने अभ्यै चैतां मनसा रेजमाने। यत्राधि सूर उर्दितो विभाति कस्मै देवार्य हुविषा विधेम ६ त्र्यापौ ह यद्वहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधीना जनयेन्तीरग्निम्। ततौ देवानां समेवर्ततास्रेकः कस्मै देवायं हविषां विधेम ७ यश्चिदापौ महिना पुर्यपेश्यद् दत्तं दर्धाना जनयन्तीर्युज्ञम्। यो देवेष्वधि देव एक ग्रासीत् कस्मै देवाये हुविषां विधेम ५ मा नौ हिंसीजनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यर्धर्मा जजाने। यश्चापश्चन्द्रा बृंहतीर्ज्जान् कस्मै देवार्य हिवर्षा विधेम ६ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बंभूव । यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नी स्रस्तु वृयं स्याम् पर्तयो रयीगाम् १०

## (१२२) द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य वासिष्ठश्चित्रमहा ऋषिः । स्रिग्निर्देवता । (१, ४) प्रथमापञ्चम्योर्ऋचोस्त्रिष्टुप्, (२-४, ६-८) द्वितीयादितृचस्य षष्ठचादितृचस्य च जगती छन्दसी

वसुं न चित्रमहसं गृणीषे वामं शेवमतिथिमद्विषेरयम्। स रसिते शरुधी विश्वधीयसो ऽग्निहीती गृहपैतिः सुवीर्यम् १ जुषाणो स्रोग्ने प्रति हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान् व्युनीनि सुक्रतो । न् घृतनिर्णिग्ब्रह्मेरो गात्मेरेय तर्व देवा स्रजनयुन्ननुं बृतम् २ सप्त धामानि परियन्नमेर्त्यो दार्शदाशुषे सुकृते मामहस्व। सुवीरेंग रियणींग्रे स्वाभुवा यस्त त्रानेट् सिमिधा तं जुषस्व ३ युज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितं हुविष्मन्त ईळते सप्त वाजिनेम् । शृरवन्तम् ग्निं घृतपृष्ठमु ज्ञर्णं पृर्णन्तं देवं पृर्णते सुवीर्यम् ४ \_ त्वं दूतः प्र<u>थ</u>मो वरेंग<u>यः</u> स हूयमनो <u>श्र</u>मृतीय मत्स्व । त्वां मेर्जयन् मुरुतौ दाशुषौ गृहे त्वां स्तोमैभिर्भृगैवो वि रुरुचुः ५ इषं दुहन्त्सुदुघां विश्वधायसं यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो । त्वामिद्स्या उषसो व्युष्टिषु दूतं कृरावाना ग्रयजन्त मानुषाः । त्वां देवा महयाय्याय वावृधु राज्यमग्ने निमृजन्ती ऋध्वरे ७ नि त्वा वसिष्ठा ग्रह्णन्त वाजिनं गृगन्तो ग्रग्ने विदर्थेषु वेधसः। रायस्पोषुं यजमानेषु धारय यूयं पीत स्वस्तिभिः सदी नः ५

(१२३) त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवो वेन त्रृषिः । वेनो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ग्रयं वेनश्चीदयत् पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । इमम्पां संगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मृतिभी रिहन्ति १ समुद्रादूर्मिमुदियर्ति वेनो निभोजाः पृष्ठं हेर्यतस्य दिर्शि ।

ऋ्तस्य सानावधि विष्टिष भ्राट् संमानं योनिम्भ्यंनूषत् वाः २
समानं पूर्वीरिभ वावशाना स्तिष्ठन् वृत्सस्य मातरः सनीळाः ।
ऋ्तस्य सानावधि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वौ ऋमृतंस्य वाणीः ३
जानन्तौ रूपमंकृपन्त विप्रौ मृगस्य घोषै महिषस्य हि ग्मन् ।
ऋ्तेन् यन्तो अधि सिन्धुंमस्थु विंदर्दन्ध्वो ऋमृतानि नामे ४
ऋप्सरा जारमुंपसिष्मयाणा योषौ बिभर्ति प्रमे व्यौमन् ।
चरंत् प्रियस्य योनिषु प्रियः सन् त्सीदंत् पृच्चे हिर्णयये स वेनः ४
नाकै सुप्र्णमुप् यत् पतन्तं हृदा वेनेन्तो ऋभ्यचेच्चत त्वा ।
हिर्णयपचं वर्रणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भृरणयुम् ६
ऊर्ध्वो गन्ध्वो अधि नाकै अस्थात् प्रत्यङ चित्रा बिभ्रदस्यायुंधानि ।
वसानो ऋत्कं सुरभि दृशे कं स्वर्श्ण नामे जनत प्रियाणि ७
द्रप्सः संमुद्रम्भि यज्जिगीति पश्यन् गृधंस्य चर्चसा विधर्मन् ।
भानः शुक्रेण शोचिषां चकान स्तृतीये चक्रे रजीस प्रियाणि ६

(१२४) चतुर्विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ५-६) प्रथमर्चः

पञ्चम्यादिपञ्चानाञ्चाग्निवरुगसोमाः, (२-४) द्वितीयादितृचस्य चाग्निर्मृषयः । (१) प्रथमर्चोऽग्निः, (२-४) द्वितीयादितृचस्याग्नेरात्मा, (४, ७-८) पञ्चमीसप्तम्यष्टमीनां वरुगः, (६) षष्ठचाः सोमः, (६) नवम्याश्चेन्द्रो देवताः । (१-६, ८-६) प्रथमादिषड्डचामष्टमीनवम्योश्च त्रिष्टुप्,

(७) सप्तम्याश्च जगती छन्दसी

इमं नौ अग्न उपं युज्ञमेहि पर्श्वयामं त्रिवृतं सप्ततंन्तुम् । असौ हव्यवाळ्त नः पुरोगा ज्योगेव दीर्घं तम् आशियष्ठाः १ अदेवादेवः प्रचता गृहा यन् प्रपश्यमानो अमृतत्वमेमि । श्विवं यत् सन्तमिशिवो जहामि स्वात् स्व्यादरंशीं नाभिमेमि २ पश्येत्रन्यस्या अतिथिं व्यायां अगृतस्य धाम् वि मिमे पुरूशि । शंसोमि पित्रे असुराय् शेवं मयज्ञियाद्यज्ञियं भागमेमि ३ ब्हाः समा अकरमन्तरंस्मि ज्ञिन्दं वृगानः पितरं जहामि । अग्निः सोमो वर्रगस्ते च्यवन्ते पर्यावर्द्राष्ट्रं तद्वाम्यायन् ४ निर्माया उत्ये असुरा अभूवन् त्वं च मा वरुण कामयासे ।

त्रुतेने राज्ञन्ननृतं विविञ्चन् ममं राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि ॥ इदं स्विरिदिमिद्दास वाम मृयं प्रकाश उर्वर्षन्तरिन्नम् । हनाव वृत्रं निरेहि सोम ह्विष्ट्या सन्तं ह्विषां यजाम ६ क्वां किवित्वा दिवि रूपमासंज दप्रभूती वर्रुणो निरपः सृंजत् । चेमं कृरवाना जनयो न सिन्धेव स्ता ग्रेस्य वर्णं शुचैयो भरिभ्रति ७ ता ग्रेस्य ज्येष्ठंमिन्द्रियं संचन्ते ता ईमा चेति स्वधया मदन्तीः । ता ई विशो न राजानं वृणाना बीभृत्सुवो ग्रपं वृत्रादंतिष्ठन् म बीभृत्सूनां स्युजं हंसमाह रूपां दिव्यानां स्व्यं चर्नतम् । अनुष्टुभूमनुं चर्चूर्यमाण मिन्द्रं नि चिक्युः क्वयो मनीषा ६

### (१२५) पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याम्भृगी वागृषिका । ग्रात्मा देवता । (१, ३-८) प्रथमर्चस्तृतीयादिषराणाञ्च त्रिष्टुप्, (२) द्वितीयायाश्च जगती छन्दसी <u> ग्रुहं रुद्रेभिर्वस्</u>भिश्चरा म्यहमदित्यैरुत विश्वदेवैः । ग्रहं मित्रावर्रुणोभा बिभ र्म्यहर्मिन्द्राग्नी ग्रहमुश्विनोभा १ ग्रहं सोमीमाहुनसं बिभा र्म्यहं त्वष्टीरमुत पूषणं भगीम्। ग्रहं देधामि द्रविंगं हविष्मेते सुप्राव्येई यर्जमानाय सुन्वते २ त्र्रहं राष्ट्री संगर्मनी वस्नां चिकित्षी प्रथमा यज्ञियानाम्। तां मो देवा व्यद्धः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम् ३ मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शृगोत्युक्तम् । <u>ग्रम</u>न्तवो मां त उपं चियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ४ <u> ऋहमेव स्वयमिदं वैदामि जुर्ष देवेभिरुत मानुषेभिः ।</u> यं कामये तंतेमुग्रं कृंगोमि तं ब्रह्मागं तमृषिं तं सुमेधाम् ५ त्रुहं रुद्राय धनुरा तेनोमि ब्रह्मद्विषे शरेवे हन्तवा उ<sup>'</sup>। <u>अ</u>हं जनीय समदं कृशो म्यहं द्यावीपृथिवी आ विवेश ६ ग्रहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वर्शन्तः समुद्रे । ततो वि तिष्ठे भ्वनानु विश्वो तामूं द्यां वर्ष्मगोपं स्पृशामि ७ ग्रहमेव वार्त इव प्र वस्या रर्भमारा भुवनानि विश्वी। पुरो दिवा पुर एना पृंथिव्यै तार्वती महिना सं बंभूव ५

#### (१२६) षड्वंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य शैलूषिः कुल्मलबर्हिषो वामदेव्योंहोमुग्वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चामुपरिष्टाद्रूहती, (८) स्रष्टम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

न तमंहो न दुरितं देवासो ग्रष्ट मर्त्यम्। सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयन्ति वरुणो स्रति द्विषं १ तद्धि व्यं वृंगीमहे वरुंग मित्रायमन्। येना निरंहंसो यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमित द्विषं २ ते नूनं नोऽयमूतये वरुणो मित्रो ऋर्यमा । नियष्टा उ नो नेषिण पर्षिष्टा उ नः पूर्षरयिति द्विषंः ३ यूयं विश्वं परि पाथ वर्रुंगो मित्रो स्रर्यमा । \_ युष्मा<u>कं</u> शर्में शिये स्यामं सुप्रगीत्योऽति द्विषंः ४ म्रादित्यासो म्रति स्त्रिधो वर्रुगो मित्रो म्र<mark>्र</mark>यमा । उग्रं मरुद्धी रुद्रं हुवेमे न्द्रमिग्नं स्वस्तयेऽति द्विषंः ४ नेतार ऊ षु गस्तिरो वरुंगो मित्रो स्र्यमा । त्र्यति विश्वानि दुरिता राजानश्चर्षगीनामति द्विषः ६ शनमुस्मभ्यमूतये वरुगो मित्रो स्र्र्यमा । शर्म यच्छन्त् सप्रथं ग्रादित्यासो यदीमहे ग्रति द्विषंः ७ यथां हु त्यद्वेसवो गौर्यं चित् पुदि षिताममुं अता यजत्राः । एवो ष्वर्रस्मन्पुंञ्चता व्यंहः प्रतिर्यग्ने प्रतरं न त्रायुः ५

#### (१२७) सप्तविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य सौभरः कुशिक त्रृषिर्भारद्वाजी रात्रिर्वा त्रृषिका । रात्रिर्देवता । गायत्री छन्दः

रात्री व्यंख्यदायती पुंख्त्रा देव्यर्वाभिः । विश्वा ग्रिधि श्रियोऽधित १ ग्रोविष्रा ग्रमत्यां निवतौ देव्युर्द्वतः । ज्योतिषा बाधते तमः २ निरु स्वसारमस्कृतो षसं देव्यायती । ग्रपेदुं हासते तमः ३ सा नौ ग्रद्ध यस्यां व्यं नि ते यामुन्नविद्महि । वृत्ते न वसितं वर्यः ४ नि ग्रामासो ग्रवित्तते नि पद्वन्तो नि प्वित्ताः । नि श्येनासिश्चद्वर्थिनः ४ यावयां वृक्यंर् वृकं युवयं स्तेनमूर्म्ये । ग्रथां नः सुतरां भव ६

उपं मा पेपिशत् तर्मः कृष्णं व्यक्तमस्थित । उषं ऋग्रेवं यातय ७ उपं ते गा इवाकेरं वृ<u>शी</u>ष्व दुंहितर्दिवः । रात्रि स्तोम्ं न जिग्युषे ५

### (१२८) त्र्रष्टाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो विहव्य ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-८) प्रथमाद्यष्टर्चां त्रिष्टुप्, (६) नवम्याश्च जगती छन्दसी

ममाग्ने वर्चो विहुवेष्वस्तु वयं त्वेन्धीनास्तन्वं पुषेम । मह्यं नमन्तां प्रदि<u>श</u>श्चतंस्त्र स्त्वयाध्यं <u>चे</u>ण पृतेना जयेम १ मर्म देवा विहुवे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मुरुतो विष्णुरग्निः। ममान्तरिचमुरुलोकमस्तु मह्यं वार्तः पवतां कामे ऋस्मिन् २ मियं देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मियं देवहूतिः । दैव्या होतारो वनुषन्त पूर्वे ऽरिष्टाः स्याम तुन्वा सुवीराः ३ मह्यं यजन्तु मम् यानि हुव्या ऽऽकूतिः सत्या मर्नसो मे ग्रस्तु । एनो मा नि गां कतुमञ्चनाहं विश्वे देवासो ऋधि वोचता नः ४ देवीः षळवींरुरु नेः कृगोत् विश्वे देवास इह वीरयध्वम्। मा हरिमहि प्रजया मा तुनूभि मां रिधाम द्विषते सौम राजन् ४ त्रुग्ने मुन्युं प्रतिनुदन् परेषा मदेब्धो गोपाः परि पाहि नुस्त्वम् । प्रत्यञ्जो यन्तु निगुतः पुनुस्ते ईऽमैषां चित्तं प्रबुधां वि नैशत् ६ धाता धौतृचफढॄणां भुवैनस्य यस्पति र्देवं त्रातारमभिमातिषाहम् । इमं युज्ञमुश्चिनोभा बृहुस्पति दुंवाः पन्ति यजमानं न्यर्थात् ७ \_ <u>उरु</u>व्यर्चा नो म<u>हि</u>षः शर्म यंस<u>ा द</u>स्मिन् हवे पुरुहूतः पु<u>र</u>ुद्धः । स नेः प्रजायै हर्यश्व मृळ्ये न्द्र मा नौ रीरिषो मा परौ दाः ५ ये नेः सपता त्रप् ते भैवन्त्व न्द्राग्निभ्यामवे बाधामहे तान्। वसेवो रुद्रा ग्रीदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तरमधिराजमेक्रन् ६ एकादशोऽनुवाकः । सू० १२६-१५१ ।

### (१२६) एकोनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋृषिः । भाववृत्तं देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

नासदासीच्रो सदसित तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा पुरो यत्।

किमावरीवः कुहु कस्य शर्म न्नमः किमासीद्गहिनं गभीरम् १ न मृत्युरासीद्मृतं न तिर्हि न राज्या ग्रह्नं ग्रासीत् प्रकेतः । ग्रानीदवातं स्वध्या तदेकं तस्माद्धान्यन्न पुरः किं चनासं २ तमं ग्रासीत् तमसा गूळ्हमग्रे ऽप्रकेतं सिल्लं सर्वमा इदम् । तुच्छचेनाभ्विपिहितं यदासीत् तपसस्तन्मिहनाजीयतैकम् ३ कामस्तदग्रे समेवर्त्ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । स्तो बन्धुमसिति निरिवन्दन् हृदि प्रतीष्यां क्वयो मनीषा ४ तिरश्चीनो वितेतो रिश्मरेषा मुधः स्विद्यासी३दुपरि स्विदासी३त् । रेतोधा ग्रासन् महिमानं ग्रासन् त्स्वधा ग्रावस्तात् प्रयेतिः पुरस्तात् ४ को ग्रद्धा वेद क इह प्र वीचत् कृत ग्राजाता कृतं इयं विसृष्टिः । ग्रावाग्देवा ग्रस्य विसर्जनेना ऽथा को वेद यतं ग्राबभूवं ६ इयं विसृष्टिर्यतं ग्राबभूव यदि वा द्धे यदि वा न वेदं ७

### (१३०) त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यो यज्ञ मृषिः । भाववृत्तं देवता । (१) प्रथमर्चो जगती, (२-७) द्वितीयादिषरणाञ्च त्रिष्ठुप् छन्दसी यो युज्ञो विश्वत्स्तन्तुंभिस्तृत एकंशतं देवकुर्मेभिरायतः । इमे वयन्ति पित्रो य ग्रांयुयुः प्र वयापं व्येत्यांसते तृते १ पुमा एनं तनुत उत् कृंशत्ति पुमान् वि ते बे ग्रिध नाके ग्रिस्मन् । इमे मृयूखा उपं सेदुरू सदः सामानि चकुस्तसंग्रयोतेवे २ कासीत् प्रमा प्रतिमा किं निदान माज्यं किमासीत् परिधः क ग्रांसीत् । छन्दः किमासीत् प्रउगं किमुक्थं यद्देवा देवमयंजन्त विश्वं ३ ग्रुप्रेगांयुत्रयंभवत् स्युग्वो ष्णिह्या सिवृता सं बंभूव । ग्रुपुष्ठभा सोमं उक्थेर्महंस्वान् बृहस्पतेर्बृहृती वाचमावत् ४ विराग्नित्रावर्वरणयोरिभुत्री रिन्द्रस्य त्रिष्ठुब्वह भागो ग्रहः । विश्वान् देवाञ्चगृत्या विवेश तेनं चाक्लृप्र मृषयो मनुष्याः ५ चाक्लृप्रे तेन मृषयो मनुष्यां यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे । पश्यन् मनसा चर्चसा तान् य इमं युज्ञमयंजन्त पूर्वे ६ सहस्तोमाः सहर्छन्दस ग्रावृतः सहप्रमा मृष्वयः सप्त देव्याः ।

# पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा ग्रुन्वालेभिरे रुथ्योई न रुश्मीन् ७

## (१३१) एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काज्ञीवतः सुकीर्तिर्मृषिः । (१-३, ६-७) प्रथमादितृचस्य षष्ठीसप्तम्योर्मृचोश्चेन्द्रः, (४-४) चतुर्थीपञ्चम्योश्चाश्चिनौ देवताः । (१-३, ४-७) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्यादितृचस्य च त्रिष्टुप्, (४) चतुर्थ्या स्रुचश्चानुष्टुप् छन्दसी

स्रप् प्राचं इन्द्र विश्वाँ स्रमित्रा नपापांचो स्रभिभूते नुदस्व । स्रपोदींचो स्रपं शूराधराचं उरौ यथा तव शर्मन् मदेम १ कुविदुङ्ग यवंमन्तो यवं चि द्यथा दान्त्यंनुपूर्वं वियूयं । इहेहैं षां कृणुिह भोजनािन ये बृहिं षो नमीवृक्तिं न जुग्मः २ निह स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत श्रवी विविदे संगुमेषु । गुव्यन्त इन्द्रं सुरुवाय विप्रां स्रश्चायन्तो वृषेणं वाजयंन्तः ३ युवं सुराममिश्वना नमुंचावासुरे सर्चा । विप्रांना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ४ पुत्रमिव पितरावृश्चिनोभे न्द्रावथुः काव्यद्रंसनािभः । यत् सुरामं व्यपिबः शर्चीभः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक् ४ इन्द्रं सुत्रामा स्ववाँ स्रवीभः सुमृळीको भवतु विश्ववेदाः । बाधतां द्वेषो स्रभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पत्रयः स्याम ६ तस्यं व्यं सुमृतौ युज्ञियस्या ऽपि भुद्रे सौमन्से स्याम । स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्री स्रस्मे स्राराख्चिद् द्वेषः सनुतर्युयोतु ७

## (१३२) द्वात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य नार्मेधः शकपूत ऋषिः । (१) प्रथमचीं सुभूम्यश्विनः, (२-७) द्वितीयादितृचद्वयस्य च मित्रावरुणौ देवताः । (१) प्रथमचीं न्यङ्कसारिणी, (२,६) द्वितीयाषष्ठचोः प्रस्तारपङ्किः, (३-४) तृतीयादितृचस्य विराङ्रूपा, (७) सप्तम्याश्च महासतोबृहती छन्दांसि ईजानमिद् द्यौर्गूर्तावंसु रीजानं भूमिंरिभ प्रभूषि । ईजानं देवावृश्विनां वृभि सुम्नेरंवर्धताम् १ ता वां मित्रावरुणा धार्यत्विती सुषुम्नेषित्त्वतां यजामसि ।

युवोः क्राणार्यं स्रुचे रिभ ष्यांम र्च्नसंः २ अधां चिन्नु यद्दिधिषामहे वा मृभि प्रियं रेक्णः पत्यंमानाः । दृद्वाँ वा यत् पृष्यंति रेक्णः सम्बार्यन् निकरस्य मृघानि ३ असावन्यो असुर सूयत् द्यौ स्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजां । मूर्धा रथस्य चाकन् नैतावतैनंसान्तकधुक् ४ असिमन्तस्वे र्वेतच्छकंपूत् एनो हिते मित्रे निर्गतान् हन्ति वीरान् । अवोर्वा यद्धात् तुनूष्ववः प्रियासुं यृज्ञियास्ववां ५ युवोहिं मातादितिर्विचेतसा द्यौनं भूमः पर्यसा पुपूतिन । अवं प्रिया दिदिष्टन् सूरौ निनिक्त रिश्मिभः ६ युवं ह्येप्रराजावसीदतं तिष्ठद्रथं न धूर्षदं वन्षदंम् । ता नंः कणूक्यन्ती नृमेधंस्त्रे अंहंसः सुमेधंस्त्रे अंहंसः ७

(१३३) त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य पैजवनः सुदा ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्य शक्वरी, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य महापङ्किः, (७) सप्तम्यृचश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

प्रो ष्वंस्मै पुरोर्थ मिन्द्रीय शूषमंचंत ।

श्रुभीके चिदु लोककृत् संगे समत्सुं वृत्रहा उस्माकं बोधि
चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका ग्रिध धन्वंसु १
त्वं सिन्धूरॅवांसृजो ऽधराचो ग्रह्नहिंम् ।

श्रुशत्रुरिन्द्र जित्रषे विश्वं पुष्यसि वार्यं तं त्वा परि ष्वजामहे
नभन्तामन्यकेषां ज्याका ग्रिध धन्वंसु २
वि षु विश्वा ग्रुरांतयो ऽयों नशन्त नो धर्यः ।

ग्रुस्तासि शत्र्वे वृधं यो न इन्द्र जिषांसित या ते

रातिर्देदिवंसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका ग्रिध धन्वंसु ३
यो न इन्द्राभितो जनी वृकायुरादिदेशित ।

श्रुधस्पदं तमीं कृधि विबाधो ग्रीस

सासहि नभन्तामन्यकेषां ज्याका ग्रिध धन्वंसु ४
यो न इन्द्राभिदासित सनाभियंश्च निष्ट्यः ।

ग्रुव तस्य बलं तिर महीव द्योर्ध त्मना नभन्तामन्यकेषां ज्याका ग्रिध

धन्वंसु ४

व्यमिन्द्र त्वायवंः सिखत्वमा रेभामहे।

ऋृतस्यं नः पथा नया ऽति विश्वानि दुरिता नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका ऋधि धन्वसु ६

श्रमभ्यं सु त्विमिन्द्र तां शि<u>च</u> या दोहेते प्रति वरं जिर्ते । श्रच्छिद्रोध्नी पीपयुद्यथां नः सहस्रधारा पर्यसा मुही गौः ७

## (१३४) चतुस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-४,६) प्रथमादिपञ्चर्चां षष्ठचाः पूर्वार्धस्य च यौवनाश्चो मान्धाता ऋषिः, (६-७) षष्ठचा उत्तरार्धस्य सप्तम्याश्च गोधा ऋषिका । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिषडृचां महापङ्गिः, (७) सप्तम्याश्च पङ्गिश्चन्दसी उभे यदिनद्र रोदंसी ऋष्पप्राथोषा ईव ।

महान्तं त्वा महीनां समाजं चर्षणीनां देवी जिनेत्रयजीजन<u>द्</u>दद्रा जिनेत्रयजीजनत् १

त्र्यवे स्म दुईगायतो मर्तस्य तनुहि स<u>्थि</u>रम्।

<u> ग्रुधस्प</u>दं तमी कृ<u>धि</u> यो <u>ग्रुस्माँ ग्रादिदेशति देवी जिनेत्र्यजीजन <u>द</u>द्रा जिनेत्र्यजीजनत् २</u>

ग्रव त्या बृंहतीरिषौ विश्वर्श्चन्द्रा ग्रमित्रहन्।

शर्चीभिः शक्र धूनुही न<u>द्र</u> विश्वाभि<u>रू</u>तिभि र्देवी जनित्र्यजीजन <u>द्</u>दद्रा जनित्र्यजीजनत् ३

त्र<u>य</u>व यत् त्वं शतकता विन<u>द</u> विश्वानि धूनुषे।

र्यिं न सुन्<u>व</u>ते सर्चा सहस्त्रिणीभिरूतिभि र्देवी जिनेत्र्यजीजन <u>ब्द</u>द्रा जिनेत्र्यजीजनत् ४

ग्रव स्वेदां इवाभितो विष्वंक्पतन्तु दिद्यवंः ।

दूर्वाया इव् तन्तेवो व्यर्समदेतु दुर्मति र्देवी जिनेत्र्यजीजन <u>द्</u>रहा जिनेत्र्यजीजनत् ४

दीर्घं ह्यंङ्कशं यथा शक्तिं बिभीर्षे मन्तुमः।

पूर्वेग मघवन् पदा ऽजो वृयां यथा यमो देवी जिनेत्र्यजीजन <u>द्</u>द्रा जिनेत्र्यजीजनत् ६

नर्किर्देवा मिनीमसि निक्रा यौपयामसि मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ।

## पुचेभिरपिक चेभि रत्राभि सं रभामहे ७

(१३४) पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य यामायनः कुमार ऋषिः । यमो देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

यस्मिन् वृत्ते स्पलाशे देवैः संपिबते यमः । अत्रां नो विश्पतिः पिता पुराणाँ अनुं वेनति १ पुराणाँ अनुवेनन्तं चरेन्तं पापयामुया । अस्यव्रभ्यंचाकशं तस्मां अस्पृहयंपुनः २ यं कुमार नवं रथं मचक्रं मन्साकृणोः । एकेषं विश्वतः प्राञ्च मपेश्यव्रधि तिष्ठसि ३ यं कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि । तं सामानु प्रावर्तत् समितो नाव्याहितम् ४ कः कुमारमंजनय द्रथं को निर्वर्तयत् । कः स्वित् तद्द्य नौ ब्रूया दनुदेयी यथाभेवत् अयथाभेवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । पुरस्ताद्भुभ्र आतंतः पृश्चाव्विरयेणं कृतम् ६ इदं यमस्य सादेनं देवमानं यदुच्यते । इयमस्य धम्यते नाळी रयं गीभिः परिष्कृतः ७

## (१३६) षट्त्रंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य वातशनाः ((१) प्रथमचीं जूतिः, (२) द्वितीयाया वातजूतिः, (३) तृतीयाया विप्रजूतिः, (४) चतुर्थ्या वृषाणकः, (४) पञ्चम्याः करिक्रतः, (६) षष्ठचा एतशः, (७) सप्तम्याश्च ऋष्यशृङ्गः) ऋषयः । केशिनः (अप्रिवायुसूर्याः) देवताः । अनुष्टुप् छन्दः

केशयर्शमं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदंसी। केशी विश्वं स्वर्दृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते १ मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला। वातस्यानु धार्जि यन्ति यद्देवासो ग्रविचत २ उन्मंदिता मौनेयेन वाताँ ग्रा तिस्थमा व्यम्। शर्रीरेद्रस्माकं यूयं मर्तासो ग्रुभि पेश्यथ ३ ग्रुन्तरिचेण पतित विश्वी रूपाव्चाकेशत्। मुनिर्देवस्यदेवस्य सौकृत्याय सखी हितः ४ वात्स्याश्ची वायोः सखा ऽथी देवेषितो मुनिः। उभौ सेमुद्रावा चैति यश्च पूर्व उतापेरः ५ ग्रुप्सरसी गन्धवाणी मृगाणां चरेणे चरेन्। केशी केतेस्य विद्वान् त्सखी स्वादुर्मृदिन्तिमः ६ वायुरेस्मा उपामन्थत् पिनष्टि स्मा कुनन्नमा। केशी विषस्य पात्रेण यद्वद्रेणापिबत् सह ७

(१३७) सप्तत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य सप्तर्षयः ((१) प्रथमर्ची भरद्वाजः, (२) द्वितीयायाः कश्यपः, (३) तृतीयाया गोतमः, (४) चतुर्थ्या स्रित्रिः, (५) पञ्चम्या विश्वामित्रः, (६) षष्ठ्या जमदिग्नः, (७) सप्तम्याश्च विसष्ठः) स्रृषयः । विश्वे देवा देवताः । स्रनुष्टुप् छन्दः

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः ।
उतार्गश्चक्रुषं देवा देवां जीवयंथा पुनः १
द्वाविमौ वातौ वात ग्रा सिन्धोरा पंरावतः ।
दर्च ते ग्रुन्य ग्रा वातु परान्यो वातु यद्रपः २
ग्रा वात वाहि भेषुजं वि वात वाहि यद्रपः ।
त्वं हि विश्वभैषजो देवानां दूत ईयंसे ३
ग्रा त्वांगमं शंतांतिभि रथीं ग्रुरिष्टतांतिभिः ।
दर्च ते भुद्रमाभाष् परा यद्मं सुवामि ते ४
ग्रायंन्तामिह देवा स्त्रायंतां मुरुतां गृगः ।
ग्रायंन्तां विश्वां भूतानि यथायमंरपा ग्रसंत् ५
ग्रापः सर्वस्य भेषुजी रापों ग्रमीव्चातंनीः ।
ग्रापः सर्वस्य भेषुजी स्तास्तै कृरवन्तु भेषुजम् ६
हस्तांभ्यां दर्शशाखाभ्यां जिह्ना वाचः पुरोग्वी ।
ग्रामायावाभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोपं स्पृशामसि ७

### (१३८) ऋष्टात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यौरवोऽङ्ग ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः तव् त्य ईन्द्र स्रूरुयेषु वह्नय ऋतं मेन्वाना व्यंदर्दिरुर्वृलम् । यत्रां दश्रस्यन्नुषसौ रिन्नपः कुत्साय मन्मन्नह्मंश्च दंसयः १ अवासृजः प्रस्वः श्वञ्चयौ गिरी नुदाज उस्त्रा अपिबो मधुं प्रियम् । अवधयो वृनिनौ अस्य दंससा शशोच सूर्य ऋतृतजातया गिरा २ वि सूर्यो मध्ये अमुचद्रथं दिवो विदद्दासायं प्रतिमान्मार्यः । दृळहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन् इन्द्रो व्यास्यञ्चकृवां ऋजिश्वना ३ अनीधृष्टानि धृषितो व्यास्य न्निधीरदेवां अमृणद्यास्यः । मासेव सूर्यो वसु पुर्यमा देदे गृणानः शत्रूरंशृणाद्विरुक्मता ४ अयुद्धसेनो विश्वां विभिन्दता दार्शहूऋहा तुज्यानि तेजते । इन्द्रस्य वज्रादिवभेदभिष्टनथः प्राक्रामच्छुन्ध्यूरजहादुषा अनैः ४ एता त्या ते श्रुत्यानि केवेला यदेक एकमकृणोरयज्ञम् । मासां विधानमद्या अधि द्यवि त्वया विभिन्नं भरति प्रधिं पिता ६

#### (१३६) एकोनचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य गन्धर्वो विश्वावसुर्मृषिः । (१-३) प्रथमादितृचस्य सिवता, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य चात्मा देवते । त्रिष्टुप् छन्दः सूर्यरिष्ट्मिर्हरिकेशः पुरस्तीत् सिवता ज्योतिरुद्याँ अर्जस्त्रम् । तस्य पूषा प्रस्वे यिति विद्वान् त्संपश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः १ नृचर्चा एष दिवो मध्यं स्नास्त स्नापप्रिवान् रोदंसी स्नन्तरिचम् । स विश्वाचीरिभ चष्टे घृताची रन्तरा पूर्व्मपरं च केतुम् २ रायो बुधः संगर्मनो वसूनां विश्वां रूपाभि चष्टे शर्चीभिः । देव ईव सिवता सत्यधर्मे न्द्रो न तस्थौ सम्रे धर्नानाम् ३ विश्वावंसुं सोम गन्धर्वमापौ दृदृशुष्टीस्तृदृतेना व्यायन् । तद्वववेदिन्द्रौ रारहाण स्नासां परि सूर्यस्य परिधीरंपश्यत् ४ विश्वावंसुर्भ तन्नौ गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः । यद्वां घा सत्यमुत यन्न विद्य धर्यो हिन्वानो धिय इन्नौ स्रव्याः प्रसिमिविन्दञ्चरेणे नृदीना मप्तवृणोद्दरो स्रश्मेवजानाम् । प्रासां गन्धर्वो स्रमृतीन वोच् दिन्द्रो दन्नं परि जानादहीनाम् ६

## (१४०) चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य पावकोऽग्निर्ऋषः । स्रग्निर्देवता । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्क्यचोर्विष्टारपङ्किः, (३-४) तृतीयादितृचस्य सतोबृहती, (६)

षष्ठचाश्चोपरिष्टाज्जचोतिश्छन्दांसि

स्रश्चे तव् श्रवो वयो महि भ्राजन्ते स्र्वयो विभावसो। बृहंद्भानो शर्वसा वाजमुक्थ्यं दर्धासि दाशुष कवे १ पावकर्वर्चाः शुक्रवेर्चा स्रन्नवर्चा उदियर्षि भानुना। पुत्रो मातरा विचर्न्नपावसि पृणि रोदंसी उभे २ ऊर्जो नपाजातवेदः सुश्चास्तिभि मन्दंस्व धीतिभिर्हितः। त्वे इषः सं दंधुर्भूरिवर्पसिश्चत्रोतयो वामजाताः ३ इर्ज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिर स्मे रायो स्रमर्त्य। स दंर्श्वतस्य वर्षुषो वि राजिस पृणि स्ने सानुसि क्रतुंम् ४ इष्कर्तारंमध्वरस्य प्रचेतसं चर्यन्तं राधंसो मृहः। रातिं वामस्य सुभगां मृहीमिष् दर्धासि सानुसि र्यिम् अस्त्रावानं महिषं विश्वदर्शत मृग्नि सुम्नायं दिधरे पुरो जनाः। श्रुत्वीं स्प्रथंस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा ६

(१४१) एकचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य तापसोऽग्निर्ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । ग्रनुष्टृप् छन्दः

ग्रमे ग्रच्छा वदेह नः प्रत्यङ् नः सुमना भव। प्र नौ यच्छ विशस्पते धन्दा ग्रेसि न्स्त्वम् १ प्र नौ यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृह्स्पतिः। प्र देवाः प्रोत सूनृता ग्रयो देवी देदातु नः २ सोमं राजान्मवसे ऽग्निं गीर्भिर्हवामहे। ग्रादित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृह्स्पतिम् ३ इन्द्रवायू बृह्स्पतिं सुहवेह ह्वामहे। यथा नः सर्व इजनः संगत्यां सुमना ग्रस्त ४ ग्र्यमणं बृह्स्पति मिन्द्रं दानीय चोदय।

वातं विष्णुं सरस्वतीं सिवतारं च वाजिनेम् ४ त्वं नौ ग्रग्ने ग्रिग्नि र्बह्मं युज्ञं चे वर्धय। त्वं नौ देवतातये रायो दानाय चोदय ६

#### (१४२) द्विचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य शाङ्गीः ((१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ग्रृचोर्जरिता, (३-४) तृतीयाचतुर्थ्योद्वींगः, (५-६) पञ्चमीषष्ठचोः सारिसृक्तः, (७-८) सप्तम्यष्टम्योश्च स्तम्बिमत्रः) त्रृषयः । ग्रिप्निदेवता । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ग्र्चोर्जगती, (३-६) तृतीयादिचतसृगां त्रिष्टुप्, (७-८) सप्तम्यष्टम्योश्चानुष्टुप् छन्दांसि

श्रुयमंग्ने जरिता त्वे श्रीभूदपि सहैसः सूनो नुह्यर्रन्यदस्त्याप्यीम् । भुद्रं हि शर्म त्रिवरूथमस्ति त स्रारे हिंसीनामपे दिद्यमा कृधि १ प्रवत् ते त्र्रमे जिनेमा पित्रयतः साचीव विश्वा भुवेना न्यृं असे। प्र सप्तयः प्र सनिषन्त नो धिर्यः पुरश्चरन्ति पशपा ईव त्मना २ उत वा उ परि वृगािच बप्से द्वहोरीम उलपस्य स्वधावः । उत खिल्या उर्वरांगां भवन्ति मा ते हेतिं तर्विषीं चुकुधाम ३ यदुद्वतौ निवतो यासि बप्सत् पृथीगेषि प्रगुर्धिनीव सेना । यदा ते वातो अनुवाति शोचि वीतेव शमश्री वपसि प्रभूमे ४ प्रत्यस्य श्रेगीयो ददृश्र एकं नियानं बहवो रथासः । बाह् यदेग्ने अनुमर्मजानो न्येङ्ङ्तानामुन्वेषि भूमिम् ४ उत् ते शुष्मा जिहतामुत् ते ऋर्चि रुत् ते ऋग्ने शशमानस्य वाजाः। उच्छ्वंश्वस्व नि नेम् वर्धमान् ग्रा त्वाद्य विश्वे वसेवः सदन्त ६ <u> य्रुपामिदं न्यर्यनं समुद्रस्यं निवेशनम् ।</u> ग्रन्यं कृंग्ष्वेतः पन्थां तेनं याहि वशाँ ग्रन् ७ त्रायेने ते प्राये<u>णे</u> दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः । ह्रदाश्चं पुगडरीकाणि समुद्रस्यं गृहा इमे ५ ग्रष्टमोऽध्यायः । व० १-४६ ।

(१४३) त्रिचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य साङ्ख्योऽत्रिर्मृषिः । ग्रिश्विनौ देवते । ग्रमुष्टुप् छन्दः त्यं चिदित्रमृतजुर मर्थमश्चं न यातेवे।
किचीवन्तं यदी पुना रथं न कृंगुथो नवंम् १
त्यं चिदश्चं न वाजिने मरेगवो यमत्तेत।
दृळहं ग्रन्थं न विष्यंत मित्रं यविष्ठमा रजः २
नरा दंसिष्ठावत्रये शुभ्रा सिषासतं धियः।
ग्रथा हि वां दिवो नेरा पुनः स्तोमो न विशसे ३
चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुमृतिरिश्वना।
ग्रा यन्नः सदेने पृथौ समेने पर्षथो नरा ४
युवं भुज्युं सेमुद्र ग्रा रजेसः पार ईङ्कितम्।
यातमच्छौ पतृत्रिभि नांसेत्या सातये कृतम् ४
ग्रा वां सुमैः श्रंयू ईव मंहिष्ठा विश्ववेदसा।
सम्स्मे भूषतं नरो त्सं न पिप्युषीरिषः ६

[Rik Veda]

### (१४४) चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य तार्च्यः सुपर्शो यामायन ऊर्ध्वकुशनो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१, ३-४) प्रथमचंस्तृतीयाचतुर्थ्योश्च गायत्री, (२) द्वितीयाया बृहती, (४) पञ्चम्याः सतोबृहती, (६) षष्टचाश्च विष्टारपङ्किश्छन्दांसि स्र्यं हि ते स्रमेर्त्यं इन्दुरत्यो न पत्यते । दत्तौ विश्वायुर्वेधसे १ स्र्यम्समासु कार्व्यं ऋपूर्वजो दास्वते । स्र्यं विभर्त्यूर्ध्वकृशनं मद् मृभुनं कृत्व्यं मदम् २ घृषुंः श्येनाय् कृत्वेन स्रासु स्वासु वंसीगः । स्रवं दीधेदहीशुवंः ३ यं सुंपर्णः परावतः श्येनस्यं पुत्र स्राभरत् । श्रात्तचं कृत्वेन यो्ईऽह्यौ वर्त्तनः ४ यं ते श्येनश्चारंभवृकं प्रदाभर दर्गं मानमन्धंसः । एना वयो वि तार्यायुर्जीवसं एना जागार बन्धता ५ एवा तदिन्द्र इन्दुंना देवेषुं चिद्धारयाते महि त्यर्जः । कृत्वा वयो वि तार्यायुंः सुक्रतो क्रत्वायम्स्मदा सुतः ६

(१४५) पञ्चचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्येन्द्राणी ऋषिका । सपत्नीबाधनरूपोऽर्थो देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चामनुष्टुप्, (६) षष्ट्रचाश्च पङ्किश्छन्दसी इमां स्वेनाम्योषिधं वीरुधं बलेवत्तमाम् । ययो स्पर्तीं बार्धते ययो संविन्दते पितेम् १ उत्तीनपर्णे सुभेगे देवेजूते सहस्वित । स्पर्ती मे पर्रो धम् पिते मे केवेलं कुरु २ उत्तरहमृत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । अर्थो सपत्ती या ममा ऽर्धरा सार्धराभ्यः ३ नृह्यस्या नामं गृभ्णाम् नो ब्रस्मिन् रंमते जने । पर्रामेव परावर्ते सपत्ती गमयामिस ४ ब्रह्मस्मि सहमाना ऽथ त्वमिस सास्तिहः । उभे सहस्वती भूत्वी सपत्ती मे सहावहै ४ उपं ते ऽधां सहमाना मि त्वांधां सहीयसा । मामनु प्र ते मनौ वृत्सं गौरिव धावतु प्रथा वारिव धावतु ६

(१४६) षट्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यैरम्मदो देवमुनिर्ऋषः । स्ररगयानी देवता । स्रनृष्टृप् छन्दः

स्र्रंग्यान्यरंगया न्यसौ या प्रेव नश्यंसि।
कथा ग्रामं न पृंच्छिस न त्वा भीरिव विन्दती३ँ १
वृषारवाय वर्दते यदुपावंति चिच्चिकः।
स्राघाटिभिरिव धावयं न्नरगयानिमंहीयते २
उत गावं इवाद न्त्युत वेश्मेव दृश्यते।
उतो स्रंरग्यानिः सायं शंकटीरिव सर्जति ३
गामुङ्गेष स्रा ह्रंयति दार्वुङ्गेषो स्रपावधीत्।
वसंन्नरगयान्यां साय मक्रुचिदितं मन्यते ४
न वा स्रंरग्यानिः न्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छंति।
स्वादोः फलस्य ज्ञध्वायं यथाकाम् नि पद्यते ५
स्राञ्चंनगन्धिं स्र्रभं बंह्नन्नामकृषीवलाम्।
प्राहं मृगागां मातरं मरगयानिमंशंसिषम् ६

(१४७) सप्तचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्
(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य शैरीषिः सुवेदा ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-४)
प्रथमादिचतुर्ऋचां जगती, (४) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी
श्रत्ते दधामि प्रथमार्य मृन्यवे ऽहुन्यद्भृतं नर्यं विवेरपः ।
उभे यत्त्वा भवेतो रोदंसी अनु रेजेते शुष्मात् पृथिवी चिदद्भिवः १
त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनसा वृत्रमंद्यः ।
त्वामिन्नरौ वृग्गते गविष्टिषु त्वां विश्वासु हव्यास्विष्टिषु २
ऐषुं चाकन्धि पुरुहूत सूरिषुं वृधासो ये मंघवन्नान्शुर्म्घम् ।
ग्रर्चन्ति तोके तनेये परिष्टिषु मेधसाता वाजिन्मह्ये धने ३
स इन् रायः स्भृतस्य चाकन न्मदं यो ग्रस्य रह्यं चिकेतित ।

त्वावृधो मघवन् दार्श्वध्वरो मुत्तू स वार्जं भरते धना नृभिः ४

त्वं नौ मित्रो वरुंगो न मायी पित्वो न देस्म दयसे विभक्ता ४

त्वं शर्धाय महिना गृंगान उरु कृंधि मघवञ्छग्धि रायः।

(१४८) ग्रष्टचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्
(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य वैन्यः पृथुर्मृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः
सुष्वाणासं इन्द्र स्तुमिसं त्वा सस्वांसंश्च तुविनृम्ण वार्जम् ।
ग्रा नो भर सुवितं यस्यं चाकन् त्मना तनां सनुयाम् त्वोताः १
ग्रुष्वस्त्विनिन्द्र शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सह्याः ।
गुहां हितं गुह्यं गूळहम्प्सु बिभूमिसं प्रस्रवंशे न सोमेम् २
ग्रुर्यो वा गिरो ग्रुभ्यंचं विद्वानृषीणां विप्रः सुमृतिं चेकानः ।
ते स्याम् ये र्णयंन्त सोमै रेनोत तुभ्यं रथोळह भृद्धेः ३
इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर् शर्वः ।
तेभिर्भव सक्रतुर्येषुं चाक न्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन् ४
शुधी हर्विमिन्द्र शूर् पृथ्यां उत स्तवसे वेन्यस्यार्केः ।
ग्रा यस्ते योनिं घृतवेन्तमस्र्वांकृमिनं निम्नेर्द्रवयन्त वक्वाः ५

(१४६) एकोनपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य हैरगयस्तूपोऽर्चन्नृषिः । सविता देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

[Rik Veda]

सिविता युन्त्रेः पृथिवीमेरम्णा दस्कम्भने सिविता द्यामेदृंहत् । अश्वीमवाधुन्ददुनिम्न्तरिन्न मृतूर्ते बृद्धं सिविता सेमुद्रम् १ यत्रो समुद्रः स्किभितो व्योन्दपा नपात् सिविता तस्य वेद । अतो भूरते श्रा उत्थितं रजो उतो द्यावापृथिवी श्रीप्रथेताम् २ पश्चेदम्न्यदेभवृद्यजेत्र मर्मर्त्यस्य भूवेनस्य भूना । सुपर्णो श्रङ्ग सिवितुर्ग्रुरुत्मान् पूर्वो जातः स उ श्रस्यानु धर्म ३ गाव इव ग्राम् यूर्युधिरिवाश्वान्वाश्रेव वृत्सं सुमना दुर्हाना । पतिरिव जायाम्भि नो न्येतु धर्ता दिवः सिविता विश्ववारः ४ हिर्र्गयस्तूपः सिवत्रर्यथां त्वा ऽऽङ्गिरसो जुह्ने वाजे श्रस्मन् । एवा त्वार्चन्नवेसे वन्दंमानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम् ४

### (१५०) पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य वासिष्ठो मृळीक ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्य बृहती, (४) चतुर्थ्या ऋच उपरिष्टाञ्जचोतिर्जगती वा, (५) पञ्चम्याश्चोपरिष्टाञ्जचोतिरुछन्दांसि

सिमिद्धश्चित् सिमध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन ।

श्रादित्ये रुद्रैर्वस्ंभिर्न् श्रा गेहि मृळीकार्य न श्रा गेहि १

इमं यृज्ञिम्दं वचौ जुजुषाण उपागेहि ।

मर्तासस्त्वा सिमधान हवामहे मृळीकार्य हवामहे २

त्वाम् जातवैदसं विश्ववीरं गृणे धिया ।

श्रिमे देवाँ श्रा वह नः प्रियवतान् मृळीकार्य प्रियवतान् ३

श्रिमिद्वो देवानामभवत् पुरोहितो ऽग्निं मेनुष्याः समीधिरे ।

श्रिमें मृहो धनसातावृहं हुवे मृळीकं धनसातये ४

श्रिमिर्त्रं भ्रद्धां गविष्ठिरं प्रावं वः कर्गवं त्रसदेस्युमाह्वे ।

श्रिमें वसिष्ठो हवते पुरोहितो मृळीकार्य पुरोहितः ५

(१५१) एकपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य कामायनी श्रद्धा त्रृषिका । श्रद्धा देवता । ग्रमुष्टुप् छन्दः

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धयां हूयते हुविः ।

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि १
प्रियं श्र<u>द</u>े ददेतः प्रियं श्र<u>दे</u> दिदोसतः ।
प्रियं भोजेषु यज्वेस्वदं में उदितं कृधि २
यथां देवा अस्रेषु श्रद्धामुग्रेषुं चिक्रिरे ।
एवं भोजेषु यज्वेस्व स्माकंमुदितं कृधि ३
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपसिते ।
श्रद्धां हेदय्यर्थाकृत्या श्रद्धयां विन्दते वस्रे ४
श्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि ।
श्रद्धां सूर्यस्य निमुचि श्रद्धे श्रद्धांपयेह नेः ४
द्वादशोऽनुवाकः । सू० १४२-१६१ ।

(१५२) द्विपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजः शास ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप छन्दः

शास इत्था महाँ ग्रस्य मित्रखादो ग्रद्धितः। न यस्य हुन्यते सखा न जीयते कदौ चन १ स्वस्तिदा विशस्पित र्वृत्रहा विमुधो वृशी। वृषेन्द्रः पुर एत नः सोम्पा ग्रंभयंकरः २ वि रत्तो वि मृधौ जिह वि वृत्रस्य हर्नू रुज। वि मृन्युमिन्द्र वृत्रह न्निमत्रंस्याभिदासंतः ३ वि न इन्द्र मृधौ जिह नीचा येच्छ पृतन्यतः। यो ग्रस्माँ ग्रंभिदास त्यर्धरं गमया तमः ४ ग्रंपेन्द्र द्विषतो मनो ऽप जिज्यांसतो वृधम्। वि मृन्योः शर्म यच्छ वरीयो यवया वृधम् ४

(१५३) त्रिपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य देवजामय इन्द्रमातर ऋषिकाः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

ईङ्क्षयेन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपसिते । भेजानासः सुवीर्यम् १ त्विमिन्द्र बलादिध सहसो जात स्रोजसः । त्वं वृष्वन् वृषेदेसि २

त्विमन्द्रासि वृत्रहा व्यर्नतिरिच्चमितरः । उद् द्यामस्तभ्ना ग्रोजसा ३ त्विमन्द्र सजोषेस मुर्कं बिभिषं बाह्नोः । वज्रं शिशनि ग्रोजसा ४ त्विमन्द्राभिभूरेसि विश्वी जातान्योजसा । स विश्वा भुव ग्राभवः ४

(१५४) चतुष्पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य वैवस्वती यमी ऋषिका । भाववृत्तं देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

सोम् एकेभ्यः पवते घृतमेक उपसिते।
येभ्यो मधुं प्रधावित ताँश्चिदेवापि गच्छतात् १
तपंसा ये ग्र्यंनाधृष्या स्तपंसा ये स्वर्य्युः।
तपो ये चिक्रिरे मह स्ताँश्चिदेवापि गच्छतात् २
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरीसो ये तेनूत्यर्जः।
ये वा सहस्रंदिबणा स्ताँश्चिदेवापि गच्छतात् ३
ये चित् पूर्व ग्रृतसापं ग्रृतावान ग्रृतावृधः।
पितृन् तपंस्वतो यम् ताँश्चिदेवापि गच्छतात् ४
सहस्रंणीथाः क्वयो ये गौपायन्ति सूर्यम्।
ग्रृषीन् तपंस्वतो यम तपोजाँ ग्रपि गच्छतात् ४

(१४४) पञ्चपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजः शिरिम्बिट त्रृषिः । (१,४) प्रथमाचतुर्थ्योर्त्रृचोरलन्मीघ्नोऽर्थः, (२-३) द्वितीयातृतीययोर्ब्रह्मगस्पितः, (५) पञ्चम्याश्च विश्वे देवा देवताः । त्रमुष्टुप् छन्दः

ग्ररिम्बिठस्य सत्विभि स्तेभिष्टा चातयामसि १ श्विरिम्बिठस्य सत्विभि स्तेभिष्टा चातयामसि १ चत्तो इतश्चत्तामृतः सर्वा भ्रूणान्यारुषी । श्वाययं ब्रह्मणस्पते तीद्म्णशृङ्गोदृषिन्निहि २ श्वाययं ब्रह्मणस्पते तिद्म्भिश्चगोदृषिन्निहि २ श्वाययं बह्मण्यस्यते सिन्धीः पारे श्रीप्रुषम् । तदा रभस्व दुर्हणो तेनं गच्छ परस्तरम् ३ यद्ध प्राचीरजेगन्तो रो मगडूरधाणिकीः । हता इन्द्रस्य शत्रेवः सर्वे बुद्धदर्याशवः ४ परीमे गामनेषत पर्यग्निमहषत। देवेष्वंक्रत श्रवः क इमाँ ग्रा दंधर्षति ४

[Rik Veda]

#### (१५६) षट्पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याग्नेयः केतुर्ज्ञृषिः । ग्रिग्नर्देवता । गायत्री छन्दः ग्रिग्नं हिन्वन्तु नो धियः सित्रमाशुमिवाजिषु । तेने जेष्म धर्नधनम् १ यया गा ग्राकरोमहे सेनेयाग्ने तवोत्या । तां नो हिन्व मुघत्तेये २ ग्राग्ने स्थूरं रियं भेर पृथुं गोमेन्तमृश्चिनेम् । ग्रुङ्धि खं वर्तयो पृणिम् ३ ग्रिग्ने नचेत्रमुजर मा सूर्यं रोहयो दिवि । दधज्जयोतिर्जनेभ्यः ४ ग्रिग्ने केतुर्विशामिस प्रेष्टः श्रेष्ठं उपस्थसत् । बोधां स्तोत्रे वयो दर्धत् ४

#### (१५७) सप्तपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचो भुवनः, भौवनः साधनो वा त्रमृषिः । विश्वे देवा देवताः । द्विपदा त्रिष्टुप् छन्दः

इमा नु कं भुवना सीषधामे न्द्रेश्च विश्वें च देवाः १ युज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चा ऽऽदित्यैरिन्द्रेः सह चीक्लृपाति १२ ग्रादित्यैरिन्द्रः सर्गणो मुरुद्धि रस्माकं भूत्विता तुनूनाम् ३ हत्वायं देवा ग्रस्रान् यदायन् देवा देवत्वमंभिरचेमाणाः २४ प्रत्यन्नमुक्तमेनयुञ्ज्चीभि रादित् स्वधामिष्ठिरां पर्यपश्यन् ३४

#### (१५८) स्रष्टपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्यास्य सूक्तस्य सौर्यश्च सूर्यो । सूर्यो देवता । गायत्री छन्दः सूर्यो नो दिवस्पति वातो अन्तरिचात् । अग्निर्मः पार्थिवेभ्यः १ जोषां सिवत्य्यस्य ते हरः शतं सवाँ अहित । पाहि नो दिद्युतः पतेन्त्याः २ चर्चुर्नो देवः सिवता चर्चुर्न उत पर्वतः । चर्चुर्धाता देधातु नः ३ चर्चुर्नो धेहि चर्चुषे चर्चुर्विख्यै तुनूभ्यः । सं चेदं वि च पश्येम ४ सुसंदृशं त्वा व्यं प्रति पश्येम सूर्य । वि पश्येम नृचर्चसः ४

(१५६) एकोनषष्टचुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य पौलोमी शची त्रृषिका । शची देवता । त्र्रनुष्टुप् छन्दः उद्सौ सूर्यो अगा दुद्यं माम्को भगः।
अहं तिर्हं हुला पितं मृभ्यंसािच विषासिहः १
अहं केतुरहं मूर्धा उहमुग्रा विवाचनी।
ममेदनु क्रतुं पितः सेहानायां उपाचरेत् २
ममं पुत्राः शंत्रुहणो ऽथौ मे दुहिता विराद्।
उताहमेस्मि संज्या पत्यौ मे श्लोकं उत्तमः ३
येनेन्द्रौ हुविषां कृत्व्य भवदद् द्युम्नचुत्तमः।
इदं तदंक्रि देवा ग्रसपुता किलिभुवम् ४
असपुता संपत्नन्नी जयंन्त्यिभुव्यंरी।
ग्रावृंचमुन्यासां वर्चो राधो ग्रस्थैयसािमव ४
समेजेषिममा ग्रहं सपतीरिभभूवरी।
यथाहमस्य वीरस्यं विराजािन जनस्य च ६

(१६०) षष्टचुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रः पूरण त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

तीवस्याभिवयसो श्रस्य पहि सर्वर्था वि हरी इह मुंञ्च। इन्द्र मा त्वा यर्जमानासो श्रन्ये नि रीरम्न् तुभ्यंमिमे सुतासः १ तुभ्यं सुतास्तुभ्यंमु सोत्वास स्त्वां गिरः श्वात्र्या श्रा ह्र्यन्ति। इन्द्रेदम् सर्वनं जुषाणो विश्वस्य विद्वाँ इह पहि सोमेम् २ य उंशता मनसा सोमेमस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति। न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशास्तिमञ्चारुमस्मै कृणोति ३ श्रमुंस्पष्टो भवत्येषो श्रस्य यो श्रस्मै रेवान् न सुनोति सोमेम्। निर्देखौ मुघवा तं दंधाति ब्रह्मद्विषो हृन्त्यनानुदिष्टः ४ श्रश्चायन्तो गुव्यन्तो वाजयन्तो ह्वांमहे त्वोपंगन्तवा उं। श्राभूषंन्तस्ते सुमृतौ नवायां व्यमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ४

(१६१) एकषष्टचुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यो यद्मनाशन ऋषिः । इन्द्राग्नी राजयद्मन्नरूपोऽर्थो वा देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्चां त्रिष्टुप्, (५)

#### पञ्चम्याश्चानुष्टुप् छन्दसी

मुञ्चामि त्वा ह्विषा जीवनाय क मेज्ञातयुद्धमादुत रोजयुद्धमात्। ग्राहिर्जुग्राह् यदि वैतदेनं तस्यो इन्द्राग्री प्र मुंमुक्तमेनम् १ यदि चितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरेन्तिकं नीत एव । तमा हेरामि निर्मृतिरुपस्था दस्पर्षिमेनं शतशारदाय २ सहस्राद्येगे शतशारदेन शतायुषा ह्विषाहर्षिमेनम् । शतं यथेमं शरदो नयाती न्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम् ३ शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेम्न्ताञ्छतम् वस्न्तान् । शतमिन्द्राग्री सेविता बृहस्पतिः शतायुषा ह्विषेमं पुनर्दुः ४ ग्राहर्षिं त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्नव । सर्वाङ्घ सर्वं ते चद्धः सर्वमायुश्च तेऽविदम् ४

#### (१६२) द्विषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य ब्राह्मो रत्नोहा ऋषिः । गर्भसमाधानरूपोऽर्थो देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

ब्रह्मणाग्निः संविदानो रेचोहा बांधतामितः । ग्रमीवा यस्ते गर्भं दुर्णामा योनिमाशये १ यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । ग्रमिष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादेमनीनशत् २ यस्ते हन्ति प्तर्यन्तं निष्त्रस्तुं यः संरीसृपम् । जातं यस्ते जिघांसति तिमतो नांशयामिस ३ यस्ते क्ररू विहर्र त्यन्तरा दंपती शये । योनिं यो ग्रन्तरारेळिह तिमतो नांशयामिस ४ यस्त्वा भ्राता पर्तिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसित तिमतो नांशयामिस ४ यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहियत्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसित तिमतो नांशयामिस ६

(१६३) त्रिषष्टचुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपो विवृहा ऋषिः । यद्मनाशनरूपोऽर्थो

देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

स्रचीभ्यं ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुर्बुकादधि।
यद्मं शीर्ष्यं मुस्तिष्कां जिल्लाया वि वृंहामि ते १
ग्रीवाभ्यंस्त उष्णिहांभ्यः कीकंसाभ्यो स्रनूक्यात्।
यद्मं दोष्ययश्मंसांभ्यां बाहुभ्यां वि वृंहामि ते २
स्रान्त्रेभ्यंस्ते गुदांभ्यो विन्ष्ठोर्हदंयादधि।
यद्मं मतस्त्राभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि वृंहामि ते ३
ऊरुभ्यां ते स्रष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपंदाभ्याम्।
यद्मं श्रोणिभ्यां भासंदा द्धंसंसो वि वृंहामि ते ४
मेहनाद्वनंकरंणा ल्लोमंभ्यस्ते नृखेभ्यः।
यद्मं सर्वस्मादात्मन् स्तिमिदं वि वृंहामि ते ४
स्रङ्गादङ्गाल्लोम्नोलोम्नो जातं पर्वणिपर्वणि।
यद्मं सर्वस्मादात्मन् स्तिमिदं वि वृंहामि ते ६

## (१६४) चतुःषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रचेता ऋषिः । दुःस्वप्ननाशनरूपोऽर्थो देवता । (१-२,४) प्रथमाद्वितीयाचतुर्थीनामृचामनुष्टुप्, (३) तृतीयायास्त्रिष्टुप्, (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दांसि

ग्रुपैहि मनसस्पते ऽपं क्राम प्रश्चेर ।
प्रो निर्मृत्या ग्रा चेन्व बहुधा जीवेतो मनः १
भृद्रं वै वर्रं वृग्गते भृद्रं युंञ्जन्ति दिर्म्णम् ।
भृद्रं वैवस्वते चर्चु बहुत्रा जीवेतो मनः २
यदाशसा निःशसाभिशसो पारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।
ग्रुग्गिर्विश्चान्यपं दुष्कृता न्यजुष्टान्यारे ग्रुस्मद् देधातु ३
यदिन्द्र ब्रह्मग्रस्पते ऽभिद्रोहं चर्रामसि ।
प्रचेता न ग्राङ्गिरसो द्विष्तां पात्वंहंसः ४
ग्रुजैष्माद्यासेनाम् चा ऽभूमानागसो व्यम् ।
जाग्रत्स्वप्तः सङ्कल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स त्रृच्छतु यो नो द्वेष्टि तमृच्छतु ४

(१६५) पञ्चषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य नैर्ज्ञृतः कपोत ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

देवां क्योतं इषितो यदिच्छन् दूतो निर्मृत्या इदमाजगामं। तस्मा अर्चाम कृणवाम् निष्कृतिं शं नौ अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे १ शिवः क्योतं इषितो नौ अस्त्व नागा देवाः शकुनो गृहेषुं। अप्रिष्ठि विप्रौ जुषतां हिवर्नः परि हेतिः पित्तर्णी नो वृणक्तु २ हेतिः पित्तर्णी न देभात्यस्मा नाष्ट्र्यां पदं कृणते अप्रिधाने। शं नो गोभ्येश्च पुरुषेभ्यश्चास्तु मा नौ हिंसीदिह देवाः क्योतः ३ यदुलूको वदित मोघमेत द्यत् क्योतः पदम्भौ कृणोति। यस्य दूतः प्रहित एष एतत् तस्मै यमाय नमौ अस्तु मृत्यवे ४ अम्वा क्योतं नुदत प्रणोद निष्ठं मदेन्तः परि गां नयध्वम्। संयोपयंन्तो दुरितानि विश्वां हित्वा न ऊर्जं प्र पंतात्पतिष्ठः ४

## (१६६) षट्षष्टयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य वैराजः शाक्वरो वा त्रृषभ त्रृषिः । सपत्नप्ररूपोऽथीं देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रृचामनुष्टुप्, (५) पञ्चम्याश्च महापङ्किश्वन्दसी त्रृष्ट्यभं मां समानानां सपत्नांनां विषासहिम् । हुन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपितं गर्वाम् १ ख्रहमेस्मि सपत्नहे न्द्रं इवारिष्ट्रो ग्रच्चतः । ख्रुधः सपत्नां मे पदो रिमे सर्वे ख्रिभिष्ठिताः २ ख्रुवेव वोऽपि नह्या म्युभे ग्रातीं इव ज्ययां । वार्चस्पते नि षेधेमान् यथा मदधरं वदान् ३ ख्रिभिर्हमार्गमं विश्वकर्मेण धाम्रां । ख्रा विश्वत्रमा वो वृत मा वोऽहं समितिं ददे ४ योग्चेमं व ख्रादाया उहं भूयासमुत्तम ग्रा वो मूर्धानमक्रमीम् । ग्राधस्पतान्म उद्घेदत मराङ्गकां इवोदका न्मराङ्गकां उदकादिव ५

(१६७) सप्तषष्टचुत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य विश्वामित्रजमदग्नी ऋषी । (१-२,४) प्रथमाद्वितीयाचतुर्थीनामृचामिन्द्रः, (३) तृतीयायाश्च सोमवरुणबृहस्पत्यनुमितमधबद्धातृविधातारो देवताः । जगती छन्दः तुभ्येदिमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्यं कुलशस्य राजिस । त्वं रियं पुरुवीरामु नस्कृधि त्वं तर्पः परितप्याजियः स्वः १ स्वर्जितं मिह मन्दानमन्धंसो हर्वामहे परि शक्तं सुताँ उपं । इमं नौ युज्ञमिह बोध्या गृहि स्पृधो जर्यन्तं मुधवनिमीमहे २ सोमस्य राज्ञो वर्रुणस्य धर्मिण बृहस्पतेरनुंमत्या उ शर्मिण । तवाहमुद्य मूघवनुपंस्तुतौ धातुर्विधातः कुलशाँ स्रभन्नयम् ३ प्रसूतो भृज्ञमंकरं चराविष् स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरुन्गृंजे । सुते सातेन यद्यागमं वां प्रति विश्वामित्रजमदग्नी दमे ४

(१६८) ग्रष्टषष्टचुत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) चतुर्ग्गृचस्यास्य सूक्तस्य वातायनोऽनिल त्रृषिः । वायुर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

वार्तस्य नु महिमानं रथस्य रूजन्नेति स्तनयंत्रस्य घोषः ।
दिविस्पृग्यात्यरूणानि कृगव नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्येन् १
सं प्रेरेते ग्रनु वार्तस्य विष्ठा ऐने गच्छन्ति समेनं न योषाः ।
ताभिः सयुक् सरथं देव ईयते ऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजां २
ग्रन्तरिचे पृथिभिरीयमानो न नि विशते कतुमञ्चनाहेः ।
ग्रुपां सखा प्रथम्जा ऋतावा क्वं स्विज्ञातः कृत ग्रा बंभूव ३
ग्रात्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावृशं चरित देव एषः ।
घोषा इदंस्य शृशिवरे न रूपं तस्मै वार्ताय हुविषां विधेम ४

(१६६) एकोनसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋ्गचस्यास्य सूक्तस्य काज्जीवतः शबर ऋषिः । गावो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

म्योभूर्वाती ऋभि वर्ततूस्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम् । पीर्वस्वतीर्जीवर्धन्याः पिब न्त्ववसायं पुद्वते रुद्र मृळ १ याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासाम्प्रिरिष्टचा नामानि वेदं । या ऋङ्गिरसस्तपंसेह चुक्र स्ताभ्यः पर्जन्य महि शर्म यच्छ २ या देवेषु तुन्वर्षमैरयन्त यासां सोमो विश्वां रूपाणि वेदं । ता <u>अस्मभ्यं</u> पर्यसा पिन्वमानाः प्रजावितीरिन्द्र गोष्ठे रिरीहि ३ प्रजापितिर्मह्यमेता रर्राणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविदानः । शिवाः सतीरुपं नो गोष्ठमाकस्तासां व्यं प्रजया सं सेदेम ४

### (१७०) सप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य सौर्यो विभ्राडृषिः । सूर्यो देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्य जगती, (४) चतुर्थ्या सृचश्चास्तारपङ्किश्चन्दसी विभ्राड् बृहत् पिंबतु सोम्यं मध्वायुर्दधं द्यञ्ञपंतावविंहुतम् । वार्तज्तो यो स्रेभिरचंति त्मनां प्रजाः पुंपोष पुरुधा वि राजित १ विभ्राड् बृहत् सुर्भृतं वाजसार्तम् धर्मन् दिवो धरुर्गे सत्यमपिंतम् । स्राभित्रहा वृत्रहा देस्युहंतेम् ज्योतिर्जञ्ञे स्रस्पृहा सेपबृहा २ इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धं नुजिद्धं च्यते बृहत् । विश्वभ्राड् भ्राजो महि सूर्यो दृश उरु पप्रथे सह स्रोजो स्रच्युंतम् ३ विभ्राजञ्जञ्ज्ञोतिषा स्वर्थं रगच्छो रोचनं दिवः । येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ४

## (१७१) एकसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य भार्गव इट मृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः त्वं त्यिमिटतो रथा मिन्द्र प्रावंः सुतावंतः । म्रश्रृंगोः सोमिनो हवंम् १ त्वं मुखस्य दोधंतः शिरोऽवं त्वचो भेरः । म्रगंच्छः सोमिनो गृहम् २ त्वं त्यिमिन्द्र मर्त्यमास्त्रबुध्नायं वेन्यम् । मुहुंः श्रथ्ना मनुस्यवं ३ त्वं त्यिमिन्द्र सूर्यं पृश्चा सन्तं पुरस्कृधि । देवानां चित्तिरो वशंम् ४

### (१७२) द्विसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः संवर्त ऋषिः । उषा देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

ग्रा य<u>ित</u> वर्नसा सह गार्वः सचन्त वर्त्तनिं यदूर्धभिः १ ग्रा य<u>ित</u> वर्ख्या <u>धिया मंहिष्ठो जार्</u>यन्मेखः सुदानुभिः १२ <u>पितुभृतो</u> न तन्तुमित् सुदानेवः प्रति दध्मो यजीमसि ३ उषा ग्रप् स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्त्तनिं सुजातता २४

## (१७३) त्रिसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो ध्रुव ऋषिः । राजस्तुतिर्देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

स्रा त्विहार्षम्-तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचिलः। विश्रस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमिधे भ्रशत् १ इहैवैधि मापे च्योष्टाः पर्वत इवाविचाचिलः। इन्द्रं इवेह ध्रुवस्तिष्ठे ह राष्ट्रमे धारय २ इमिन्द्रो स्रदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेगे हृविषां। तस्मै सोमो स्रिधं ब्रवृत् तस्मां उ ब्रह्मंगस्पतिः ३ ध्रुवा द्यौध्रुवा पृथ्विवी ध्रुवासः पर्वता इमे। ध्रुवं विश्वमिदं जगेद् ध्रुवो राजां विशाम्यम् ४ ध्रुवं ते राजा वर्रुगो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः। ध्रुवं ते राजा वर्रुगो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः। ध्रुवं ते इन्द्रंश्चाग्रिश्चं राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ४ ध्रुवं ध्रुवेगे हृविषा ऽभि सोमं मृशामिस। स्र्यं ध्रुवेगे हृद्या उभि सोमं मृशामिस। स्र्यं ते इन्द्रः केविली विशो बलिहतेस्करत् ६

## (१७४) चतुःसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसोऽभीवर्त ऋृषिः । राजस्तुतिर्देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

ग्रभीवृर्तेनं हुविषा येनेन्द्रो ग्रभिवावृते।
तेनास्मान् ब्रह्मगस्पते ऽभि राष्ट्रायं वर्तय १
ग्रभिवृत्यं सपत्नां नृभि या नो ग्ररातयः।
ग्रभि पृतन्यन्तं तिष्ठाः ऽभि यो नं इरस्यति २
ग्रभि त्वां देवः संविता ऽभि सोमो ग्रवीवृतत्।
ग्रभि त्वा विश्वां भूताः न्यंभीवृतों यथासंसि ३
येनेन्द्रौ हुविषां कृत्व्यभवद् द्युम्नचुत्तमः।
इदं तदंक्रि देवा ग्रसपुतः किलाभुवम् ४
ग्रसपुतः संपत्नहा ऽभिराष्ट्रो विषासहः।
यथाहमेषां भूतानां विराजानि जनस्य च ४

## (१७५) पञ्चसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यार्बुदिः सार्प ऊर्ध्वग्रावा मृषिः । ग्रावाणो देवताः । गायत्री छन्दः

प्र वौ ग्रावागः सिवता देवः सुवतु धर्मगा । धूर्षु युज्यध्वं सुनुत १ ग्राविगो ग्रपं दुच्छुना मपं सेधत दुर्मतिम् । उस्ताः कर्तन भेषजम् २ ग्राविगा उपरेष्वा महीयन्ते सजोषेसः । वृष्णे दर्धतो वृष्णयेम् ३ ग्राविगः सिवता नु वौ देवः सुवतु धर्मगा । यजमानाय सुन्वते ४

#### (१७६) षट्सप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यार्भवः सूनुर्मृषिः । (१) प्रथमर्च सृभवः, (२-४) द्वितीयादितृचस्य चाग्निर्देवता । (१, ३-४) प्रथमर्चस्तृतीयाचतुर्थ्योरनुष्टुप्, (२) द्वितीयायाश्च गायत्री छन्दसी

प्र सूनवे ऋभूणां बृहन्नेवन्त वृजनी।
ज्ञामा ये विश्वधीयसो ऽश्नीन् धेनुं न मातरेम् १
प्र देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम्।
ह्व्या नी वज्ञदानुषक् २
ऋयमु ष्य प्र देव्यु हीती युज्ञार्य नीयते।
रथो न योर्भीवृतो घृणीवाञ्चेतित त्मनी ३
ऋयम्प्रिरुष्ण्य त्य मृतीदिव जन्मीनः।
सहंसश्चित् सहीयान् देवो जीवातेवे कृतः ४

[Rik Veda]

## (१७७) सप्तसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यः पतङ्ग ऋषिः । मायाभेदो देवता । (१) प्रथमचीं जगती, (२-३) द्वितीयातृतीययोश्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्रतङ्गमक्तमसुरस्य माययो हृदा पेश्यन्ति मनेसा विप्रश्चितः । समुद्रे ऋन्तः क्वयो वि चेचते मरीचीनां पदिमिच्छन्ति वेधसः १ पतङ्गो वाचं मनेसा बिभर्ति तां गेन्धवींऽवदुद्गभें ऋन्तः । तां द्योतेमानां स्वर्यं मनीषा मृतस्ये पदे क्वयो नि पोन्ति २ ऋपेश्यं गोपामनिपद्यमान् मा च परो च प्रथिभिश्चरेन्तम् ।

## स सधीचीः स विषूचीर्वसीन् ग्रा वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ३

(१७८) म्रष्टसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य ताद्वर्योऽरिष्टनेमिर्ऋषः । ताद्वर्यो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहावनं तरुतारं रथानाम् । ग्रारिष्टनेमिं पृत्नाजेमाशुं स्वस्तये तार्च्यमिहा हेवेम १ इन्द्रंस्येव रातिमाजोहेवानाः स्वस्तये नार्विमवा रुहेम । उर्वी न पृथ्वी बहेले गर्भीरे मा वामेतौ मा परेतौ रिषाम २ सद्यश्चिद्यः शर्वसा पर्च कृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततानं । सहस्रसाः शेत्सा ग्रस्य रंहि ने स्मां वरन्ते युव्तिं न शर्याम् ३

### (१७६) एकोनाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

- (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य (१) प्रथमर्च ग्रौशीनरः शिबिः, (२) द्वितीयायाः काशिराजः प्रतर्दनः, ३ तृतीयायाश्च रौहिदश्चो वसुमना ऋषयः । इन्द्रो देवता ।
- (१) प्रथमर्चोऽनुष्टुप्, (२-३) द्वितीयातृतीययोश्च त्रिष्टुप् छन्दसी उत्तिष्ट्वतावं पश्यते न्द्रंस्य भागमृत्वियंम् । यदि श्रातो जुहोतेन यद्यश्रातो मम्त्तनं १ श्रातं हुविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम् सूरो ग्रध्वंनो विमेध्यम् । परि त्वासते निधिभः सर्वायः कुलपा न बाजपेतिं चरेन्तम् २ श्रातं मेन्य ऊर्धनि श्रातम्ग्रो सुश्रातं मन्ये तदृतं नवीयः । माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य दुधः पिबेन्द्र विजन् पुरुकृजुषाणः ३

#### (१८०) ग्रशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्यैन्द्रो जय ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः प्र संसाहिषे पुरुहूत शत्रू अयेष्ठं स्ते शुष्मं इह रातिरंस्तु । इन्द्रा भंर दिर्वणेना वसूनि पितः सिन्धूनामिस रेवतीनाम् १ मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः पंरावत ग्रा जंगन्था परंस्याः । सृकं संशायं पिविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताळिह वि मृधौ नुदस्व २ इन्द्रं चत्रम्भि वाममोजो ऽजांयथा वृषभ चर्षणीनाम् ।

# ग्रपनिदो जनमिमित्रयन्ते मुरुं देवेभ्यौ ग्रकृशोरु लोकम् ३

## (१८१) एकाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य (१) प्रथमर्चो वासिष्ठः प्रथः, (२) द्वितीयाया भारद्वाजः सप्रथः, (३) तृतीयायाश्च सौर्यो घर्म ऋषयः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रथ<u>श्च</u> यस्यं सप्रथ<u>श्च</u> नामा ऽऽनुंष्टुभस्य ह्विषों ह्वियंत्। धातुर्द्युतानात् स<u>वितुश्च</u> विष्णो रथन्तरमा जभा<u>रा</u> वसिष्ठः १ ग्रविन्दन्ते ग्रतिहितं यदासी द्यज्ञस्य धामं परमं गुहा यत्। धातुर्द्युतानात् स<u>वितुश्च</u> विष्णो भ्रद्यांजो बृहदा चेक्रे ग्र्यग्नः २ तैऽविन्दन् मनसा दीध्यांना यर्जुः ष्क्रन्नं प्रथमं देव्यानम्। धातुर्द्युतांनात् स<u>वितुश्च</u> विष्णो रा सूर्यादभरन् धृर्ममेते ३

#### (१८२) द्वयशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यस्तपुर्मूर्धा ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

बृह्स्पतिर्नयतु दुर्गहां तिरः पुनेर्नेषद्घशंसाय मन्मं ।
चिपदशंस्तिमपं दुर्मृतिं हु न्नथां कर्घजंमानाय शं योः १
नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे शं नौ स्रस्त्वनुयाजो हवेषु ।
चिपदशंस्तिमपं दुर्मृतिं हु न्नथां कर्घजंमानाय शं योः २
तपुंर्मूर्धा तपतु रचसो ये ब्रह्मद्विष्टः शर्यवे हन्तवा उं ।
चिपदशंस्तिमपं दुर्मृतिं ह न्नथां करद्यजंमानाय शं योः ३

## (१८३) त्रयशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

- (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यः प्रजावानृषिः । (१) प्रथमर्चो यजमानः,
- (२) द्वितीयाया यजमानपत्नी, (३) तृतीयायाश्च होत्राशिषो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः ग्रप्रियं त्वा मनस्या चेकितानं तपस्यो जातं तपस्यो विभूतम् । इह प्रजामिह र्यिं रर्गणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम १ ग्रप्रियं त्वा मनस्या दीध्यानां स्वायां तनू ऋत्व्ये नाधमानाम् । उप मामुद्या युव्तिर्बंभूयाः प्र जायस्व प्रजयां पुत्रकामे २

ग्रहं गर्भमदधामोषेधी ष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः । ग्रहं प्रजा ग्रजनयं पृथिव्या महं जिनभ्यो ग्रप्रीषुं पुत्रान् ३

#### (१८४) चतुरशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य गर्भकर्ता त्वष्टा प्राजापत्यो विष्णुर्वा ऋषिः । (१) प्रथमर्चो विष्णुत्वष्टृप्रजापतिधातारः, (२) द्वितीयायाः सिनीवालीसरस्वत्यश्चिनः,

(३) तृतीयायाश्चाश्विनौ देवताः । स्रनुष्टुप् छन्दः

विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टी रूपाणि पिंशतु। ग्रा सिंश्चतु प्रजापितधाता गर्भं दधातु ते १ गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति। गर्भं ते श्रुश्चिनौ देवा वा धेतां पुष्करस्रजा २ हिरगययी श्रुरणी यं निर्मन्थितो श्रुश्चिनौ। तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूर्तवे ३

(१८४) पञ्चाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य वारुणिः सत्यधृतिर्मृषिः । स्रादित्यो देवता । गायत्री छन्दः

मित्र ह्या हि त्री शामवी उस्तु ह्यु ह्यां मित्रस्यीर्यम्णः । दुराधर्षं वर्रगस्य १ निह तेषाममा चन नाध्वस वारगेषु । ईशे रिप्र घशंसः २ यस्मै पुत्रासो ग्रदितेः प्र जीवसे मत्यीय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्त्रम् ३

### (१८६) षडशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य वातायन उल ऋषिः । वायुर्देवता । गायत्री छन्दः वातु स्रा वातु भेषुजं <u>शंभु मयोभु नौ हृदे । प्र ग</u>ु स्रायूँषि तारिषत् १ उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । स नौ जीवातेवे कृधि २ यद्दो वात ते गृहेर्ड् ऽमृतस्य निधिर्हितः । ततौ नो देहि जीवसै ३

(१८७) सप्ताशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याग्नेयो वत्स ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः प्राग्नये वार्चमीरय वृष्भायं चितीनाम् । स नेः पर्षदिति द्विषेः १ यः परेस्याः परावतं स्तिरो धन्वांतिरोचेते । स नेः पर्षदिति द्विषेः २ यो रज्ञांसि निजूर्विति वृषां शुक्रेणं शोचिषां । स नेः पर्षदिति द्विषेः ३ यो विश्वाभि विपश्यंति भुवना सं च पश्यंति । स नेः पर्षदिति द्विषेः ४ यो श्रुस्य पारे रजसः शुक्रो श्रुग्निरजांयत । स नेः पर्षदिति द्विषेः ४

[Rik Veda]

## (१८८) ग्रष्टाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्याग्नेयः श्येन ऋषिः । जातवेदा ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

प्र नूनं जातवेदस मश्चं हिनोत वाजिनेम् । इदं नौ बहिरासदे १ ग्रुस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीळहुर्षः । महीमियर्मि सुष्टुतिम् २ या रुचौ जातवेदसो देवृत्रा हेव्यवाहेनीः । ताभिनी युज्ञमिन्वतु ३

#### (१८६) एकोननवत्युत्तरशततमं सूक्तम् १-३) तचस्यास्य सक्तस्य सार्पराज्ञी ऋषिका । स्रात्मा सर्यो

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य सार्पराज्ञी ऋषिका । स्रात्मा सूर्यो वा देवता । गायत्री छन्दः

ग्रायं गौः पृश्निरक्रमी दसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः १ ग्रम्तश्चरित रोचना ऽस्य प्राणादंपानृती । व्यंख्यन्महिषो दिवंम् २ त्रिंशद्धाम् वि राजित् वाक् पंतुङ्गायं धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभिः ३

#### (१६०) नवत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य माधुच्छन्दसोऽघमर्षग ऋषिः । भाववृत्तं देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

त्रुतं चे सत्यं चाभीद्धात् तपुसोऽध्येजायत । ततो राज्येजायत् तर्तः समुद्रो त्र्यर्णवः १

समुद्रादे<u>र्</u>णवादिधं संवत्सरो स्रजायत । <u>स्रहोरा</u>त्राणि <u>विदध</u> द्विश्वस्य मिष्तो वृशी २

सूर्<u>याचन्द्र</u>मसौ धाता येथापूर्वमेकल्पयत् । दिवे च पृ<u>थि</u>वीं चान्तरि<u>च</u>मथो

स्वैः ३

(१६१) एकनवत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः संवनन ऋषिः । (१) प्रथमर्चोऽग्निः, (२-४) द्वितीयादितृचस्य च सञ्ज्ञानं देवते । (१-२,४)

प्रथमाद्वितीयाचतुर्थीनामृचामनुष्टुप्, (३) तृतीयायाश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

संसिमिद्युवसे वृष्नम्रो विश्वन्यर्य ग्रा।

इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भेर १

सं गच्छध्वं सं वेदध्वं सं वो मनोसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासेते २

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनेः सह चित्तमेषाम्।

समानं मन्त्रम्भि मन्त्रये वः समानेनं वो ह्विषां जुहोमि ३

समानी व स्राकृतिः समाना हदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासीत ४

इति दशमं मगडलं समाप्तम्

ऋग्वेदसंहिता समाप्ता

मन्त्रसङ्ख्या

नवममगडलस्यान्तपर्यन्तं ५७६२

दशममगडलस्य १७५४

वालखिल्यसहितः सर्वयोगः १०४४२

वालखिल्यमन्त्राः ५०

वालखिल्यरहितः सर्वयोगः १०४७२